#### सर्वोदय अन्यमाला -- सख्या १

# सर्वोदय अर्थशास्त्र

[ सर्वोदय दृष्टि से अर्थशास्त्र की-रूपरेखा रे

लेखें कि विवास क्षाक 'समाज रचना, सर्वोदय द्वाव्य क्षेत्र कि मान्य संस्कृति' 'राजव्यवस्या, सर्वोदय द्वाव्य के में मान्य संस्कृति' भगवानदास केला

> भूमिका-लेखक श्री श्रीकृष्णदास जाज्

भारतीय अन्थमाला ६० हीवेट रोड, इलाहाबाद

### प्रकाशक—

व्यवस्थापक, भारतीय ग्रन्थमाला ६० हीवेट रोड, इलाहाबाद-३

> सुद्रक— मैनेजर, . देश सेवा प्रेस ५४ हीवेट रोड, इलाहाबाद-३

### निवेदन

सच्चा अर्थशास्त्र कभी भी उचतम धार्मिक स्तर के विरुद्ध नहीं होता, विलकुल उसी प्रकार जैसे सचा धर्मशास्त्र, सही अर्थों में, साथ ही साथ उत्तम अर्थशास्त्र भी होना चाहिए।

—गांधीजी

यह पुस्तक मेरे साहित्यिक जीवन मे एक खास मोड़ को, एक नयी विशा को सूचित करती है। इसके सम्वन्ध मे कुछ पहले-पीछे की वातो का उल्लेख करना आवश्यक है।

चालीस वर्ष पहले की वात—हिन्दी में भारतीय अर्थशास्त्र की आवश्यकता का अनुभव करके, मैंने सन् १६१७ में इस नाम और विषय की पुस्तक लिखना आरम्भ किया था, वह पुस्तक सन् १६२२ में जाकर पृरी हुई। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में जैसा पूजीवादी अर्थशास्त्र पढा था, उसी की रूपरेखा के आधार पर मेरी पुस्तक तैयार हुई। यद्यपि गाधीजी उस समय अपने हृदय-स्पर्शा भाषणों और लेखों से अर्थशास्त्र को नयी दिशा दे रहे थे, मैं अपने पुराने सस्कारों के कारण उस और यथेष्ट व्यान न दे पाया। उसके कुछ वर्ष बाद अद्धेय श्री श्रीकृष्णदास जाजू ने—जिनका स्नेह और आत्मीयता मुक्ते सन् १६१३ से प्राप्त थी—मेरी कुछ पुस्तकों की पहुँच स्वीकार करते हुए मुक्ते वर्धा आकर गाधी विचारधारा अध्ययन करने को लिखा, पर मैं आपके सुकाव को अमल में न ला सका, यों मैं अपनी पुस्तक के नये सस्करणों में स्थानस्थान पर नैतिक वातों का समावेश अधिकाधिक करता रहा।

मेरे 'श्रन्तिम' विचार; सचा अर्थशास्त्र—होते होते सन् १६४४ श्रागया। मैं सख्त बीमार पड़ा श्रीर अपने श्रापको मृत्यु की गोद में जाने वाला समक्तने लगा। मुक्ते अपने उत्तराधिकारीयों से कुछ जरूरी बातें कह देने की वेचैनी हुई श्रीर मैंने पूरी शक्ति लगाकर जल्दी ही 'भावी नागरिको से' श्रपनी श्रन्तिव पुत्तक लिख डाली । उसमें ग्रार्थशास्त्री वनने वाले से मैंने कहा—'.. ऋर्यशास्त्र के नाम से जो कुछ ग्राज दिन पढा-पढाया जाता है, वह तो स्वार्थ-शास्त्र हे । नहीं नहीं, उसे शास्त्र का नाम देना ही भूल है । उससे सचे स्वार्थ का ज्ञान नहीं होता । हमारा सचा स्वार्थ समाज के स्वार्थ में ही है, उससे पृथक् नहीं । ग्राह 'सलार में सचे श्रार्थशास्त्र की रचना श्रोर मचार कव होगा १ ग्रार्थशास्त्री जी ! क्या तुम इस पवित्र कार्य में कुछ योग दोगे १'

दिशा-परिवर्तन-उस समय मुक्ते श्रेपना जीवन समाप्त होता हुन्ना प्रतीत हो रहा था। मैं यह कल्पना नहीं कर सकता था कि इस पवित्र कार्य में मुक्ते भी कुछ योग देने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पर ईश्वर की लीला कौन जानता है! मेरा जीवन चलता रहा, यद्यपि में ऋरवस्थ रहा। मेरी लेखनी भी चलती रही। एक वर्ष, दो वर्ष, धीर-धीरे छह वर्ष हो गये। सन् १६५० में श्री जाजू जी ने ग्रपनी 'ग्र० भा॰ चरखा-सघ का इतिहास' पुस्तक मेरे पास भेजी। उसे देखते हुए मेरी नजर गाधीजी के एक वाक्य पर गड़ गयी, वह था- 'जो अर्थशास्त्र व्यक्ति की या राष्ट्र की नैतिक मलाई पर आघात करता है, वह अनैतिक ग्रतः पापमय है।' इसे पढ़ना था कि मन में हलचल मच गयी, सोचने लगा, ग्रव तक ग्रर्थशास्त्र पर जो कुछ लिखा वह 'ग्रनैतिक त्रातः पापमय' रहा । त्राव कम-से-कम, प्रायश्चित रूप ही सही, नयी रचना होनी चाहिए। मैंने एक लेख 'यह कैसा ऋर्थशास्त्र !' लिखा, जो बहुत से पत्रों में छपा, उस पर सम्पादकों, लेखकों और शिचकों का मत मेंगाया। मैं चाहता था कि अथशास्त्र सम्बन्धी हिंटकोर्ण में परिवर्तन हो, और कोई ग्रन्य लेखक नैतिक ग्रीर मानवीय विचारधारा के अनुसार नये अर्थशास्त्र की रचना करे। पर बडी-बड़ी तनख्वाहें पाने वाले या टेक्स्टबुकों र्श्रीर 'सरस' साहित्य से खून कमाई करने वाले इस घाटे के काम को कैसे स्वीकार करते । त्राखिर मुमे ही इसका बीड़ा उठाना पडा।

सर्वोदय अर्थशास्त्र, पहला संस्करण—जनवरी-फरवरी १९५१ में में स्वाम्प्य-सुवार के खिए पिलानी रहा, वहाँ इस विषय का साहित्य देखा। वधुयर श्री नरहिर परीख की 'मानव अर्थशास्त्र' (गुजराती) पुस्तक देखते हुए वारवार मन में यह विचार आया कि यह सन् १९४५ का प्रकाशन है, और हम हिन्दी वाले अन तक भी ऐसी रचना न कर पाये। मार्च १६५१ में में 'लोक-वाणी'-सम्पादक श्री जवाहिरलाल जैन की सहायता लेने के लिए जयपुर गया। वहाँ स्वास्थ्य और इलाज के लिए में नौ महीने गाधीनगर प्राकृतिक चिकित्सा-लय में रहा। भाई जैन जी समय-समय पर मुक्ते उपयोगी परामर्ग देते रहे और अवकाश निकाल कर लिखते भी रहे। अप्रेल में सर्वोदय सम्मेलन के अवसर पर में आपके साथ हैद्रराबाद गया। इस यात्रा में सर्वश्री श्रीकृष्णदास जानू, किशोरलाल मश्र्वाला, हरिभाऊ उपान्याय, श्री मन्नारायण अप्रवाल, आदि महानुभावों से इस पुस्तक के विषय के सम्बन्ध में विचार हुआ। नवस्वर में लिखने का काम बहुत-कुछ पूरा किया गया।

जाजू जी गाँधी जयन्ती के अवसर पर जयपुर पधारे तो मैंने आपके साथ दो दिन के लिए सीकर जाकर और वहाँ पुस्तक दिखा कर आपके विचारों से लाम उठाया। पीछे आपने इसकी स्मिका लिखने का अनुग्रह किया। दिसम्बर में मेरे प्रयाग आने पर मित्रवर श्री प्रोफेसर द्याशकर दुवे ने इस पुस्तक में कई सुक्ताव देने की कृपा की। मान्यवर पिडत सुन्दरलाल जी की कृपा से यह पुन्तक 'नया हिन्द' मेस में श्री मुरेश राम माई की देख रेख में छपने की न्यवस्था हुई। माई सुरेश जी सर्वोदय विचार धारा वाले हैं। आपने इसी दृष्टि से सारी पुस्तक देखी, आपके विचार-पूर्ण परामर्श से में बहुत कृतार्थ हुआ। आपने मेरे निवेदन पर इस पुस्तक के लिए सर्वोदय अर्थशास्त्र की पुकार' लिखने की कृपा की। निदान, मुक्ते इस पुस्तक में कई मित्रों सेसहायता मिली।

श्री जैन श्रीर मेर्रा विचार-धारा एकसी होते हुए भी भाषा श्रीर शैली श्रादि के श्रन्तर के कारण, भाई जैन जी की पुस्तक 'सर्वोद्य श्रर्थव्यवस्था' श्रलग उनके नाम से छपी। इन दो पुस्तको से सर्वोद्य ग्रन्थमाला का श्री गरोश हुश्रा।

दूसरे सस्करण के सम्बन्ध में —ईश्वर का अनुग्रह है कि मेरे अस्वस्थ रहते हुए भी, स्वोंदय ग्रन्थमाला में मेरी वारह पुस्तके हो गयी। इस पुस्तक के इस सस्करण में आवश्यक सुधार किया गया है। सम्पत्ति सम्बन्धी स्वामित्व विसर्जन की बात स्पष्ट की गयी है, शरीर-श्रम और बौद्धिक कार्य, लगान तथा सुद्द और मजदूरी में सामाजिक न्याय की दृष्टि रखने, और मुनाफे की जगह मेहनताना स्वीकार किये जाने, श्रीर श्रामोद्योग श्रीर यंत्रोद्योग के विषय में श्रिधक विचार किया गया है।

ग्रॅंग्रेजी ग्रौर हिन्दी के ग्रांतिरिक्त, इस देश की प्रान्तीय भाषाग्रों का भी सर्वोदय साहित्य देखने की मेरी इच्छा रही है। पहले गुजराती का एक विचार-पूर्ण ग्रन्थ ग्रवलोकन करने की बात ऊपर कही गयी है। ग्रव श्री ग्रप्पा पटवर्द्धन की ब्याज पट्टयाचा निपेध (मराठी) का ग्रानन्द लिया।

मुफ्ते इस रचना के लिए प्रेरणा देने वाले श्री श्रीकृष्णदास जाजू अब इस सप्तार में नहीं रहे। उनकी लिखी भूमिका पूर्ववत दी जा रही है। श्री सुरेश राम-भाई ने अपनी 'सर्वोदय अर्थशास्त्र की पुकार' फिर से लिखने की कृषा की है।

सर्वोदय विचार से विलच् श्रानन्द—साहित्य कार्य ने मुक्ते सदा ही श्रानन्द प्रदान किया है। सर्वोदय विचार से मेरे गिरते हुए स्वास्थ्य को समलने मे भी बहुत मदद मिली है। समय-समय पर बड़े मधुर श्रतुभव हुए है। इस पुस्तक के इस सस्करण के समय का भी एक प्रसग है। ३१ जुलाई के बड़े सबेरे जगने से पहले देखना हूँ, बड़े रमणीक वातावरण मे एक विराट सभा हो रही है। गाँबीजी का प्रवचन है। जनता मत्र-मुग्ध ह'कर एक-एक शब्द बड़े ब्यान से सुन रही है। प्रवचन का श्रन्तिम वाक्य था—'जिस राम-राप्य की बात मैने कही है, वह सतत शिचा से प्राप्त होगा।' इसके बाद मेरा नम्बर था। मैने कहना श्रारम्भ किया—'इस विपय की गहराई की बाते तो महात्माजी जैसे महानुभाव ही बता सकते हैं, जिन्हे इसका जीवन भर का श्रनुभव है। मे तो कुछ मोटी-मोटी बाता की ही श्रोर श्रापका ब्यान दिला सकता हूँ, जहाँ तक कि मैं उन्हें समक्ष पाया हूँ।' श्रांखे खुल ने पर उस मनोहर दृश्य की बार-बार याद श्राती रही।

पाठकों से—वास्तव मे जों-जो हमारा सर्वोदयी समाज की रचना का अनुभव बढेगा, इस विषय का शास्त्र अधिक अच्छे और सही रूप में उपस्थित किया जा सकेगा। इसकी जोरेवार वार्ते तय करने, और इसकी रूप-रेखा सुधारने का दायित्व हमारे उत्तराधिकारियों, हमारे पाठकों पर है। आशा है, वे इस विचारधारा का यथे उचित्तन और मनन करेगे।

१० सितम्बर १६४६

भगवानदास केला

## भूमिका

शास्त्र का काम ग्राम तौर से यह समका जाता है कि वस्तुस्थित का परीच्ल कर उसकी विविध घटनात्रों के सर्वसाधााण नियम बताये जाए, ग्रथीत जो कुछ है, उसको नियम-बढ़ किया जाए। क्या होना चाहिए, इस विपय का शास्त्र ग्रलग माना जाता है। प्रश्न यह है कि क्या ग्रथ के जो प्राकृतिक व्यवहार सामान्य मनुष्य के द्वारा चल रहे हैं, उन्हीं का विवेचन करने वाला ग्रथशास्त्र हमारे लिए काफी हे १ यह बात सही है कि मनुष्य के जिन्दा रहने के लिए कई वस्तुग्रों की जरूरत है, एव ग्रथ से उसका ग्रिन वार्य सम्बन्ध है। उसकी इन्द्रियों की न्यामायिक प्रेरणा भी उनके विपयों की ग्रोर है, उनको प्राप्तकरने के लिए ग्रथ की ग्रावश्यकता है। तथापि क्या इन इन्द्रियों को वे-लगाम छूट देकर, उनकी माग के ग्रनुसार चींज मिलाने के प्रयास में ही व्यस्त रहने में मनुष्य का सचा कल्याण है १ इन्द्रियों के साथ मनुष्य में बुद्धि ग्रीर विवेक भी है, जिनके द्वारा वह भिष्य का विचार कर ग्रपने शाश्वत हित की हिट से उनका स्थम कर सकता है। यह विपय, मनुष्य का ग्रथ से सम्बन्ध क्या हो—इस च्रेत्र में ग्राना है। मुख्य प्रश्न यह है कि मनुष्य ग्रथ के लिए है, या ग्रथ मनुष्य के लिए।

सव स्वीकार करेगे कि ग्रर्थ मनुष्य के लिए है। पर जब हम ग्रर्थ का मनुष्य से क्या सम्बन्ध होना चाहिए, इस प्रश्न को ग्रर्थशास्त्र से ग्रलग कर देते हैं तो किर ग्रर्थ प्रधान रह जाता है, न कि मनुष्य। कई ग्रर्थशास्त्री, क्या होना चाहिए—यह प्रश्न नीतिशास्त्र का मान कर उसे ग्रर्थशास्त्र से ग्रलग रखते हैं, इस कारण पाश्चात्य ग्रर्थशास्त्र प्राय. ग्रर्थ की महिमा में ही उलका रहा दीखता है। ग्रगर सामान्य प्रकृत मनुष्य की स्वामाधिक प्रवृत्ति को देखकर ही ग्रर्थ का विचार करना हो तो उसकी दिशा बहुत करके वही रहेगी, जो पाश्चात्य ग्रर्थशास्त्र ने हमारे सामने रखी है। पर मानव जाति के हित की हिंदि से ग्रर्थ की ग्रंपेद्धा मानवता को प्रधान स्थान मिलना चाहिए। ग्रर्थ

पर जोर देने के कारण पाश्चात्य ऋर्थशास्त्र मानवता की छिट से एक प्रकार से ऋनर्थशास्त्र वन गया।

मनुष्य सुख चाहता है, अर्थ का प्रयोजन भी सुख ही होना चाहिए। पाश्चात्य ग्रर्थशास्त्र की कितात्रों में मनुष्य का सचा सुख किस वात में है, इसका विशेष विवेचन किया हुआ दीखता नहीं। कहीं कुछ थोड़ा सा हो तो उसे, नीतिशास्त्र का या त्रादर्शशास्त्र का मान कर, त्र्यर्थशास्त्र का त्राग नहीं वनाया गया। इसके परिणाम-स्वरूप उसमें ऋर्थ का प्रयोजन भोग-लालसा की तृष्ति ही रहा है। कहीं-कहीं पारचात्य सभ्यता की व्याख्या ही यह की गयी है—'मनु-ष्य की त्रावश्यकतात्रों को बढाना त्रौर उनकी पूर्ति करना, क्या इस पढ़ित से मनुष्य को सच्चा सुख मिल सकता है ? शरीर श्रीर मन स्वस्थ रखने के लिए जिन चीजो की त्रावश्यकता है, उनके वारे में कोई विवाद नहीं। पर इससे त्रागे बढ़कर जब मन के रजन के लिए या नाना प्रकार के भोगों के लिए प्रयास करने में ही हित माना जाये तो गहराई में जाकर इस प्रश्न का उत्तर देना होगा कि क्या नाना भॉति के ऐश ब्राराम की चीजे मनुष्य का सचा सुख बढ़ाने में समर्थ हैं। इस विषय में प्राकृत मनुष्य की स्वामाविक प्रवृत्ति के भरोसे केसे रह सकते है <sup>१</sup> विवेक्शील जीवन ही हमारा मार्गदर्शक हो सकता है। जगत के ऋषि-मुनियों ने नाना प्रकार के प्रयोग कर अपने अनुभव के वल पर यह सार निकाला है कि-

न जातु कामः कामानाम् उपमोगेन शामानि ।
 हविपा कृष्ण वत्मैंव भूय एवाभिवर्तते ॥

्र (वासना विषयों के उपमोग से शान्त नहीं होती, उत्तटे श्राहुति डाली हुई श्रग्नि की तरह बढती जाती है।)

क्या यह अनुभव गलत है ? अगर सही है, जैसे कि हर एक को कबूल करना पढ़ेगा, तो मानना होगा कि पाश्चात्य अर्थशास्त्र गलत नींव पर खड़ा है। मनुष्य के कल्याण की दृष्टि से उसकी रचना उक्त अनुभव के आधार पर होनी चाहिए।

प्रचलित द्यर्थशास्त्र की कितानों में जो विचार पाये जाते है, वे प्रायः रचात्य राष्ट्रों की द्यार्थिक व्यवस्था को लेकर हैं। यत्र युग शुरू होने पर वहाँ

जो केन्द्रित श्रीर जो पूजीगत श्रार्थिक व्यवस्था निर्माण हुई, उसी पर वे त्राधारित है । समय के साथ कुछ परिवर्तन जरूर हुत्रा, पर मूल ढाचा जैसा का तैसा वना रहा। इसमें प्रवानता हे बड़े-बड़े केन्द्रित उत्रोगो की, जिनसे बनी हुई चीजे जगत् के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचती है। इतना ही नहीं। वरन् जहाँ त्र्यावश्यकता नहीं है, वहा भी नाना युक्ति-प्रयुक्तियो से लाद दी जाती हैं, श्रीर उनके लिए कचा माल जगत् भर से वटोर कर श्रीर कई देशों को श्रपने श्रधीन कर प्राप्त करने की श्रावश्यकता खड़ी होती है । बढ़े-बड़े वर्ग-भेद खड़े होकर सवर्ष के कारण वनते है, स्वर्जा तो उमका प्राण ही हे, जिसमे छोटे पीसे जाते हैं, ग्रौर गरीबो का शोपण होता है । कुछ थोड़े व्यक्तियों के हाथ में विराट स्वरूप के कारोगार त्राकर, भने ही कानूनन न हो, व्यवहार में एकाविकार ग्रा जाता है। वे ग्रपनी संगठित शक्ति से जगत् में मनचाही उथल-पुथल कर सकते हैं। सब देशों में प्रजातत्र की दुहाई दी जाती है, पर जहाँ त्रार्थिक व्यव-स्या जनतात्रिक न रहते हुए केन्द्रित रहती है श्रोर उसे कान्न से सरक्रण मिलता है तो प्रजातत्र वास्तव में एक दिखावा रह जाता है। ग्राज के पेचीदे समाज मे राजनैतिक ग्रौर त्रार्थिक व्यवस्थाग्रां का बहुत प्रभाव है। ग्रगर उनका ठीक मेल न हो तो समाज का सच्चा हित कैसे सब सकता है। इस व्यवस्था मे ग्रामीरो का ही बोलवाला रहता है। गरीवो को उनकी मर्जी पर ग्राव-लम्बित रहना पड़ता हे न कि ग्रपने मानवोचित हक के ग्रावार पर । इस पूजीवाट की ग्राच कुछ मद करने के लिए ग्रव राज्य का कारोवार 'वेलफेनर स्टेट' के नाम से चलने लगा है, समाजवाद भी त्रा खड़ा हुत्रा है, त्रार विरोध में हिन्सात्मक साम्यवाद तो है ही।

समाज में सुल-शान्ति रहने के लिए द्यर्थशास्त्र पैसे की जगह मानवता पर द्यावारित होना चाहिए। व्यक्ति का द्यपना निज मानवोचित स्वतंत्र स्थान-होना चाहिए, सबल हो या निर्वल, सबको स्वामिमान-पूर्वक रहने का मौका मिलना चाहिए, सब प्रकार की कृतिम विपमताएँ निट कर व्यवहार में यथा-सम्भव समता द्याना चाहिए द्यौर स्पर्झ के बदले सहकार। मनुष्य को द्यपनी प्राथमिक द्यावश्यकतान्त्रों के वारे में स्वावलम्बी रहे विना सची स्वतंत्रता सम्भव नहीं, इस लिए ऐसी चीजो का उत्पादन विकेन्द्रित होना चाहिए। राजसत्ता भी यथा-

सम्भव विकेन्द्रित हो । अपनी आवश्तकताऍ बढाने की अपेन्ना, मन श्रीर शरीर को स्वस्य रखते हुए, कम से कम चोजो से काम चलाना चाहिए ।

त्रगर त्र्यर्थशास्त्र के नियम वास्तविक घटनात्रों के त्राधार पर बताना है तो प्रत्यन में तो ऊपर लिखे मताबिक सर्वोदय समाज का ऐसा कोई चित्र नहीं है, जिसका परीच्रण कर निश्चित रूप से उसके नियम बनाये जा सक्के। तथापि सर्वादय व्यवस्था जगत के कल्याण-स्प होने के कारण उसकी आर्थिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, इसका विचार करना त्रावश्यक हो गया है। उसमे सामान्य मनुष्यो की स्वाभाविक प्रश्निके बदले मनुष्य के श्रेष्ठ अश अर्थात् मानवता का विचार करना होगा। यहाँ नीति-शास्त्र का सम्बन्ध स्त्रा जाता है। यह कहना ठीक नही होगा कि त्र्यर्थशास्त्र मे नीतिशास्त्र लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह श्रर्थ काम का ही नहीं, जिसमे नीति न हो । मनुष्य के हृदय के दुक्ड़े नहीं हो सकते, श्रगर वह धनोपार्जन मे नीति को महत्व नही देता है तो उसका श्रसर उसके सारे जीवन पर पड़े त्रिना नहीं रह सकता। कही-कही ऐसी त्रावाज सुनायी देती है कि त्रागर सार्वजनिक जीवनमे मनुष्य शुद्ध हो तो उसके व्यक्तिगत जीवन की स्रोर देखने की हमे क्या जल रत. स्रीर जगह शुद्धता रखनी चाहिए पर राजनीति मे यह बात चल नहीं सकती श्रोर उसकी जरूरत भी नहीं । ऐसी विचारधारा ग्रौर ऋर्थ का नीति से सम्बन्ध टूटना दिनोदिन ग्रनीति बढने का कारण वन रहा है।

सर्वोदय की दृष्टि से जो विचार खड़े होते हैं, उनमें से अर्थशास्त्र सम्बन्धी कुछ विचार ऊपर लिखे गये हैं। सर्वोदय का सम्पूर्ण अर्थशास्त्र लिख डालना आसान नहीं है। कहीं वैसे समाज का व्यापक पैमाने का नमूना हो और उसका कुछ समय तक परीक्षण हो तब कहीं उस शास्त्र के नियम और वे भी अशत ही हाथ आ सकते हैं। सर्वोदय समाज का रूप क्या हो, इस विषय में अब तक कुछ फुटकर विचार अवश्य किया गया है। पर उसका समप्र चित्र नहीं खींचा जा सकता। आज की दशा में इतना ही विवेचन किया जा सकता है कि अर्थ-शास्त्र के प्रचलित विचारों में सर्वोदय की दृष्टि से क्या फर्क होना चाहिए। इस किताव में यह किया गया है। प्रचलित अर्थशास्त्र के प्रधान अगो को लेकर उनमें क्या फर्क होना चाहिए, इसकी चर्चा की गयी है। जिस सामाजिक

श्रीर श्राधिक व्यवस्था को लच्य में रखकर प्रचलित श्रर्थशास्त्र के नियम लिखे गये हैं, उससे सवोंद्यी रचना विलकुल मिन्न होने के कारण मामूली किताबों के विषय सारे के सारे. या कुछ श्रश्त में कहा तक उपयुक्त हो सकते हैं, यह वैसे समाज के प्रत्यक्त श्रमुभव से ही तय किया जा सकेगा। इस प्रकार शायद इस पुस्तक के विषय-विवेचन में श्रामूल परिवर्तन करना पड़े, तथापि इस में कोई शका नहीं कि यह पुस्तक सर्वोदयी श्रर्थ-रचना जानने की इच्छा रखने वालों के बहुत काम की होगी।

वित्रार्थियों के सामने पुराने विचारों की ही कितावें त्राती है, त्रीर उन्हें त्रपनी परीक्षात्रों के लिए उन्हीं का अध्ययन करना पडता है। अब उनके कानों में 'सर्वोदय' शब्द पडने लगा है। पर उनके सामने ऐसी सामग्री नहीं के समान है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अर्थशास्त्र की हिन्द से उसका व्यवस्थित रूप कैसा हो। इस दशा में विद्यार्थियों के लिए यह किताब विशेष उपयोगी साबित होगी। समाज के सुन्दर नव-निर्माण का उत्तरदायित्व बहुत-कुछ अध्यापकों गर है, उन्हें सर्वोदम अर्थशास्त्र की विचारधारा से परिचित होना जरूरी है। आशा है वे भी इस पुस्तक से यथेष्ट लाभ उठावेंगे।

सेवाग्राम ६-२-१६५२

श्रीकृष्णदास जाजू

## सर्वोदय अर्थशास्त्र की पुकार

हर एक का अनुभव है कि वाजार में चीजो के दाम गिरते-चढते रहते हैं। खासकर जो चीजे बुनियादी जरूरत की है जैसे अमाज, कपडा वगैरह, उनमें यह उतार-चढाव बहुत होता है, जिससे मामूली गिरस्थी आदमी को हैरत होती है कि आखिर माजरा क्या है कि एक वक्त में एक चीज के तो दाम कम हो जाते है पर दूसरी के वैसे ही बने रहते हैं। फिन, यह समक्त में नहीं आता कि अगर किसी वक्त यह उतार-चढाव आता हे, तो क्यों आता है।

दूसरा अनुभव यह है कि खेत में जो किसान चोटी का पसीना एडी तक वहाता है, उसे तो खाने को ठीक से नहीं नसीव होता, लेकिन उसकी मेहनत के पैदा किये हुए अनाज का लेन-देन करने वाला शहर वाला जो आदितया है वह गद्दी पर बैठा ठाठ करता है और दुनिया के सारे सुख उसे हासिल है। कारखाने में जो मजदूर दिन भर खड़े रह कर मशीनों को चलाता है, उसे गदी और तग कोठरी में रहना पड़ता है। लेकिन उसकी मेहनत से तैयार होने वाले माल का लेन-देन करने वाला व्यापारी महलों में रहता है और देश-विदेश में आनन्द विहार करता है। रात-दिन, तीसों दिन, वारामास मैला साफ करके अपना खून पसीना एक कर देने वाला तो भगी कहलाता है और समाज में सबसे गिरी निगाह से देखा जाता है। लेकिन जिसे सुई में घागा डालने नरावर भी परिश्रम नहीं करना पडता, वह प्रोफेसर या मिनिस्टर माननीय कहलाता है और समाज में ज्यादा से ज्यादा तलव पाता है। होना तो यह चाहिए था कि अपने हाड़ मास गलाने वाले किसान, मजदूर और सफेंगा आराम की जिंदगी वसर करते, लेकिन इसका उलटा ही दीख रहा है।

ताजुन इस नात का है कि विज्ञान के जमाने में यह सन हो रहा है। दोप चाहे विज्ञान का हो या समाज का, या दोनों का, इससे कोई इन्कार नहीं करेगा कि आज जितनी विषमता और असमानता मिलती है, उतनी पहले कभी नहीं थी। और, जिसे अर्थशास्त्र कहा जाता है, वह इसे रोक पाना तो दूर, इसे

चढाने में ही अपनी ताकत लगा रहा है। इसिलए इसे अर्थशास्त्र की बनाय स्वार्थशास्त्र कहना ठीक होगा। पर स्वार्थ भी चद लोगों का सघता है, और सधने पर भी उन्हें कोई सतोष हासिल नहीं होता—िनतना सबे उतना ही थोडा। इसकी वजह यही है कि यह अर्थशास्त्र बहुत प्रतिक्रियाशील और शोपण-प्रधान आधारों पर खडा है, जिनमें मुख्य यह हैं।—

- (१) सम्पत्ति या उत्पादन के साधनों पर निजी मालकियत ।
- (२) मानसिक श्रम श्रीर शरीर श्रम के पारिश्रमिकों में जमीन श्रासमान का भेद।
- (३) लेन-देन के माध्यम के रूप में पेसे की स्थापना श्रीर पैसे का नित्य मूल्य बदलना।
- (४) पैसे की ही पूँजी या लच्मी के समान प्रतिष्ठा।

यदि इन मान्यताओं पर शास्त्र चलेगा, समाज इन पर लट्टू होगा, तो उसका नतीजा लाजमी तौर प्र वह होगा जो आज हम देख रहे हैं। इन मान्यताओं को अंग्रेजों ने ओर भी प्रतिष्ठा दी। यहाँ तक कि धरती जैसे उपज के बुनियादी साधन का भी मोल पैसे में होने लगा। यह वैसा ही हुआ, जैसे कोई कहे कि एक घटे में पैंतीस फुट होते हैं। कहाँ घटा और कहाँ फुट। एक है समय का माप, दूसरा है दूरी का। तत्र दोनों में मेल कैसे हो! इसी तरह कहाँ यह अनाज और फल-फूल पैदा करने वाली घरती और कहाँ नासिक प्रेस में छुनने वाला नोट। लेकिन राजसत्ता अंग्रेजों के पास थी। उन्होंने जैसा पहित जवाहरलाल नेहरू ने 'डिस्क्वरी आफ इंडिया' (भारत की खोज) में कहा है, पैसे की अर्थनीति को हिन्दुस्तान में जारी कर दिया। देश की बरवादी दिनों- दिन बढ़नी श्रू हो गयी।

दुख की बात यह है कि अँग्रेजों के जाने के बाद, हिन्दुस्तान के आजाद होने पर हम उन्हीं के चलाये मूल्यों की उपासना कर रहे हैं। यही नहीं, 'सम्य' और 'विकसित' कहलाने की आमाचा से हमारी सरकार ने पैसा, विशेषक और सामान बाहर से मॅगा-मॅगाकर इन्हीं मूल्यों के आधार पर नये भारत की रचना शुरू कर दी। लेकिन वेकारी फेली और आर्थिक विषमता वर्टा। यही वजह है कि अधिकाश जनता, विशेषकर समाज का गरीव और दुखी हिस्सा सरकारी योजनाओं में सहयोग नहीं दे पाता। जिन्हें कुछ प्राप्ति होती है, जो लूटने में कुशल है, जो अपना सचा-भूठा असर कायम कर लेना जानते हैं, वही इसमे आगे ग्राते हैं।

ऐसी हालत में यह जरूरी हो जाता है कि हम बुनियादी तौर से स्थिति पर विचार करें । उडे दिमाग से इस पर सोचे । क्या समय नहीं आया कि चालू मूल्यों को अब ज्यादा न चलने दिया जाय, जिस साचे में हम सब दलते जा रहे है, उसमे फरक किया जाय, जिस आधार पर देश की रचना हो रही है, उसे बदला जाय ? अगर जवाब यह हो कि 'अभी नहीं', तो क्या कल स्थिति आज की अपेचा ज्यादा बदतर, पेचीदा और गम्भीर नहीं हो जायेगी ? क्या कल तक हम देश में मनोमालिन्य, विपमता और दिखता को बढ़ने दे ? आज जो चद लोगों का, अल्य सख्या का भला होता है, उसे ही होने दे ? अल्पोदय की जो धारा बह रही है, उसमें ऑख मीचे बढते रहें ?

नहीं, नहीं, देर की गुजायश नहीं है। देश की गरीबी चुनौती दे रही है। जमाना आवाहन कर रहा है, विज्ञान इशारां कर रहा है कि देर की गुजायश नहीं है। प्यासे को बहुत देर से प्यास लगी है। अगर अच्छा पानी उसे फीरन नहीं मिलता तो वह नाले का, या कही का भी, कैसा भी क्यों न हो, गदा पानी पी लेगा। वैसी स्रत हमारे यहाँ है। चद लोगों के भले का जमाना खत्म हुआ, 'अल्पोदय के दिन लद गये। अब तो नीच से नीच समक्ते जाने वालों का, सब का, हर किसी का उत्थान होना चाहिए। 'अन्त्योदय' होना चाहिए, 'सर्वादय' होना चाहिए, 'सर्वादय' होना चाहिए, 'सर्वादय' होना चाहिए, 'चलांदय' होना चाहिए, विगतन चलना चाहिए। व्यक्ति-व्यक्ति का जीवन चलना चाहिए, देश का नवनिर्माण चलना चाहिए। जिन्हें राजनीति और अर्थशास्त्र कहा जाता है, उन्हें बदल कर सर्वोदय का स्वरूप लेना चाहिए।

वड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि संवोंदय की दृष्टि से अर्थशास्त्र की शकल क्या होगी ? इसके अनुसार धन या दौलत किसे कहेंगे, मजदूरी या वेतन किसे, उत्पादन या पैदाबार किसे, वगैरह-वगैरह ? इनकी जानकारी अगर कोई हासिल करना चाहे तो कैसे करे ? वैसे तो ससार के धर्म-ग्रन्थ, सन्तों और महात्माओं की वाणियाँ मौजूद है, जो धर्म के साथ-साथ अर्थशास्त्र के भी सबसे ग्रन्छे खजाने हैं, पर तालीम का ऐसा ग्रासर हे कि जब तक हमारे सामने चीज ग्रारं-राास्त्र कह कर नहीं ग्राये, हम उसे समफते से इन्कार करते हैं। महातमा गाँधी ने इस ग्रार्थशास्त्र को ग्राप्ते जीवन में उतारा पर उसे किताबी जामा न उन्होंने पहनाया, न उनका वह काम था। लेकिन उनके सामने से ही देश के कुछ, विद्वानों ने यह काम ग्रापने ऊपर उठा लिया था, उन सब में खास नाम डाक्टर जो० का० कुमारणा का है। गाँबीवादी या सर्वोद्य ग्रार्थशास्त्र का नाम ग्राव पढे लिखे लोग भी जान गये है, इसका श्रेय कुमारणाजी को ही है। पर इनका दायरा ज्यादातर ग्राग्रेजी पाठक तक सीमित रहा है। घीरे-धीरे ग्रापने देश की भापात्रों मे भी इस तरह का साहित्य तैयार होने लगा है, जैसे शुजराती मे श्री नरहिर भाई। परीख की 'मानव ग्रार्थशाख्र' नाम की किताब। हिन्दी में ग्राव तक यह कमी बनी हुई थी, सो इस तरफ श्री भगवानदास केलाजी ने पहला कदम उठाया। हिन्दी-ससार उन्हें बखुजी जानता है। राजनीति ग्रार ग्रार्थशास्त्र सम्बन्धी उनकी किताब करीब दो पीढ़ी से विद्यार्था माई-बहन पढ़ते ग्रा रहे हैं। ग्राव हिन्दी में सच्चे या सर्वोदय ग्रार्थशास्त्र के साहित्य-भवन की बुनियाद की पहली ईंट भी उन्होंने ही रखी।

'सर्वोदय अर्थशास्त्र' का यह दूसरा सरकरण है। चार साल के अन्दर पहला सरकरण खत्म हो गया। इससे पता चलता है कि धीरे-धीरे यह विचार घर बनाता जा रहा है। वैसे भी इन चार बरसों में भूटान यज ने जो प्रगति की है, उससे देश के अन्दर एक विश्वास पैदा हुआ है कि महात्मा गाँवी जो बाते कहते थे, सत विनोबा जो आज कह रहे हैं, वे खयाली पुलाव नहीं है, बल्कि असली और सच्ची बाते हैं। लगभग पाँच लाख दाताओं द्वारा बयालीस लाख एकड़ से ऊपर जमीन का मिलना और फिर करीव वारह सौ गाँवों का आमदान ऐसी जबरदस्त घटनाएँ है जिनकी गूंच बहरों के कान तक भी पहुँच रही है। सर्वोदय व्यवहार च्लेत्र में उतर आगा है। अगर उसका साचात दर्शन करना है तो उड़ीसा के कोरापुर जिले में मिलेगा, जहाँ आमदानी च्लेत्र में नये सिरे से समाज-रचना हो रही है। यह प्रयोग नवयुवको को आवाहन कर रहा है कि अपने देश को खड़ा करने में कथा लगावे, बुजुगों को, और विशेषकर जो पुराने अर्थशास्त्र में पले-बढे हैं उनको, दावत देता है कि इसकी जाँच करे

फिर इसमे हाथ वॅटाये । नये समाज के निर्माण का यज्ञ शुरू हुन्न्या है, उसमें हिस्सा लेना हर एक का फर्ज है ।

वावूजी (श्री केलाजी) ने यह किताव लिखी है, काकाजी (स्वर्गीय जाजूजी) ने इसकी भूमिका लिखी है, फिर किसी तीसरे की तरफ से कोई चीज ग्राने की जरूरत नहीं थी। पर वावूजी का हुम्म हुन्ना। साथ-साथ में उनका प्रेम। मैं सारी किताव को ग्रन्छी तरह पढ गया हूँ श्रीर मुक्ते इसका पढ़ना ग्रपने लिए बहुत उपयोगी ग्रीर फायदेमन्द साबित हुन्ना, मुक्ते यकीन है कि मेरी तरह या उससे ज्यादा फायदा दूसरे पाठक उठायेगे—प्रोफेसर ग्रीर विद्यार्थी तो विशेषकर। ग्राखिर में, सिरजनहार से मेरी विनती है कि इस किताव को पढ़कर हमारे ग्रन्दर ऐसी प्रेरणा पैदा हो कि हम सतो ग्रीर महात्मात्रों के हिन्दुस्तान की ग्राधिक ग्रीर सामाजिक वेडिया काट कर उसे ग्राजाद बनाये ग्रीर सच्चे या परमार्थी यानी सर्वोदय ग्रर्थशास्त्र का नमूना दुनिया के ग्रागे पेश करे।

इलाहाबाद २४ - ८ - १९५६

सुरेश रामभाई

## विषय-सूची

### पहला खंड — विषय प्रवेश

### १—सर्वोदय अर्थशास्त्र क्या है ?

श्रयेशास्त्र का विषय—वर्तमान श्रयेशास्त्र, भौतिक ग्रावश्यकतात्रों की पूर्ति पर जोर —'श्रायिक मनुष्य' की कल्पना—गलत दृष्टिकोण ग्रौर उसका दुष्परिणाम—गाँधीजी के विचार—वर्तमान ग्रयेशास्त्र का सकुचित चेत्र—दृष्टिकोण वदलने की ग्रावश्यकता—सर्वोदय ग्रयेशास्त्र—ग्रयेशास्त्र ग्रौर नीति—प्रगति की वात—सची प्रगति वनाम ग्रायिक प्रगति—सची प्रगति के लिए सर्वोदय ग्रयेशास्त्र की ग्रावश्यकता—विशेप वक्तव्य।

### २—धन किसे कहे ?

धन के लक्ष्ण, वर्तमान अर्थशास्त्र के अनुसार—सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार पन का विचार—कोई व्यक्ति वास्तव में धनवान कव माना जाना चाहिए ?—किसी देश के घनी होने की सबी कसौटी—सबा आदमी ही सबा धन है—विशेष वक्तव्य।

### ३—श्रर्थशास्त्र के भाग

मनुष्य की ग्रार्थिक कियाएँ ग्रीर ग्रार्थशास्त्र के भाग—उपयोग, ग्रार्थिक कियाग्रों का मूल हेतु—उत्पत्ति का ग्रार्थ, उपयोगिता की वृद्धि—उपयोगिता का सही ग्रार्थ—विनिमय—वितरण—ग्रार्थव्यवस्था ग्रीर राज्य—ग्रार्थशास्त्र के भागों का सही महत्व।

### दूसरा खंड-उपयोग

### ४-- उपयोग का लच्य

उपयोग का महत्व—उपयोग का लच्य, मुख की प्राप्ति—मुख की पहिचान, हितकारी ग्रीर स्थायी मुख—मुख का चेत्र—उपयोग ग्रीर ग्रावश्यकताएँ—

मनोनिग्रह या इन्द्रिय-दमन—ग्रावश्यकताएँ मनुष्य के बङ्प्पन की मापक नही— ग्रावश्यकताग्रों सम्बन्धी ग्रादर्श—प्राथमिक ग्रावश्यकताएँ, उपयोग में सामाजिक दृष्टि होनी चाहिए—ग्रावश्यकताग्रों का नियंत्रण—सदुपयोग ग्रौर दुष्पयोग— दुष्पयोग ग्रौर ग्रादते—क्याधनवान ग्रपना धन खर्च करने मे स्वतत्र रहें ?—समय के सदुपयोग की ग्रावश्यकता—उपयोक्ताग्रो का कर्तव्य—सादगी से व्यय की बचत—सादगी ग्रौर सुख—सादा जीवन ग्रौर उच्च विचार। पृष्ठ ३३ से ४६

### ४—हवा, प्रकाश, पानी श्रोर मिट्टी

[१] हवा। हवा का महत्व, इसके शुद्ध रहने की त्रावश्यकता—हवा शुद्ध रखने के उपाय —हवा के उपयोग की विधि। [२] प्रकाश। प्रकाश से लाम—सूर्य की किरणों का उपयोग—शहरी सम्प्रता से वाधा। [३] पानी। पानी स्वच्छ त्रीर श्रच्छा होने की त्रावश्यकता—पानी शुद्ध करने के उप।य—पानी के उपयोग सम्बन्धी विचार। [४] मिट्टी। मिट्टी के स्वास्थ्य-वर्द्धक गुण—मिट्टी का उपयोग—मिट्टी के वर्तन—विशेष वक्तव्य।

### ६—भोजन

भोजन का उद्देश्य श्रीर महत्व—भोजन का परिमाण—खाद्य पदार्थ, उनके शुद्ध रहने की श्रावश्यकता—भोजन में स्वावलम्बन—स्यानीय वस्तुश्रों का उपयोग—उपयोग-विधि, विटामिन—दूध का उपयोग—भोजन पकाने की क्रिया, ईन्धन श्रीर धुंए का सवाल—मसाले—उत्तेजक श्रीर मादक पदार्थों का सेवन—चाय, कहवा श्रादि—तमालू—श्रफीम—श्रन्य मादक पदार्थ, शराव श्रादि—भोजन-सुधार से जीवन-सुधार।

#### ७--वस्र

कपड़ा पहनने का उद्देश्य—सम्यता की वृद्धि के साथ कपड़े के उपयोग में वृद्धि—नये-नये फैशन ग्रौर पहनावे में विषमता—कपड़ा ग्रौर स्वास्थ्य— विशेष वक्तव्य। पृष्ठ ६७ से ७०

#### ५--मकान

मकान की आवश्यकता—गाँवों के घर—शहरों के मकान—बहुत से आदिमियों के लिए मकानो की कमी—मकानों की समस्या, सर्वोदय भावना की

त्रावश्यकता—मकान वनाने की सामग्री स्थानीय होनी चाहिए—मकानों का वहुत त्र्यविक उपयोग—मकानों की रचना ग्रीर स्वास्थ्य। पृष्ठ ७१ से ७६

#### ६-शिचा

प्राथिम शिक्ता को यथेष्ट महत्व दिया जाना चाहिए—बुनियादी शिक्ता, खेती या स्थानीय धये का ग्रावार—उच्च शिक्ता—कुछ मुख्य वाते—अम-प्रतिष्ठा—प्रौढ शिक्ता—शिक्ता जीवन-व्यापी हो—श्री विनोवा के विचार ।

#### १०-स्वास्थ्य और मनोरजन

[१] म्वाम्व्य । लोगो का श्रल्पायु होना समाज के लिए हानिकर—िनरोग रहने के उपाय, तादा रहनसहन, व्यायाम श्रीर खेल—रोग निवारण, श्रीषियों का सेवन—प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषता—ग्रामीण वातावरण की श्रावश्यकता—स्यम। [२] मनोरजन । काम में ही मनोरजन—कुछ हितकर मनोरजन—हानिकारक मनोरजन—विशेष वक्तव्य।

### ११---रहनसहन का दर्जा श्रौर जीवन-स्तर

रहनसहन का दर्जा, पदार्थों का उपयोग—पाश्चात्य देशों में लोगों का जीवन—भारत की वात रहनसहन का दर्जा ऊँचा करने की ग्रानिष्टकारी सनक—रहनसहन का दर्जा ऊँचा होने के कारण—जीवन-स्तर ऊँचा होना चाहिए—जीवन-स्तर पर प्रभाव डालने वाली वार्ते—जीने की कला सीखने की जरूरत।

### तीसरा खंड - उत्पत्ति

### १२-- उत्पत्ति का इद्देश्य

उत्पत्ति में वृनियादी त्रावश्यकतात्रों को प्रधानता देने की जरूरत—उत्पत्ति का उद्देश्य मुनाफा नहीं होना चाहिए—सेवा-भाव होना चाहिए—उत्पत्ति के उद्देश्य के त्रमुसार उत्पादन-विधि—उत्पादन-विधि का मनुष्य पर प्रभाव। प्रष्ट १०१ से १०३

#### १३-- उत्पत्ति के साधन

### १४-भूमि

भूमि का च्रेत्र—प्राकृतिक परिस्थिति का आर्थिक जीवन पर प्रभाव— जगल—निदयाँ—खिनज पदार्थ—पशु-पद्मी—प्राकृतिक शक्ति—भूमि सामाजिक सम्पत्ति है, किसी की निजी मिल्कियत नही—भूमि का उपयोग समाज-हित की दृष्टि से होना चाहिए—अन्तर्राष्ट्रीय हित का व्याव रखने की आवश्यकता— भूमि-वितरण के तरीके, श्री विनोबा का शिद्माप्रद उदाहरण—विशेष वक्तव्य। पृष्ठ १०७ से ११६

### १४-अम और बौद्धिक कार्य

श्रम किसे कहते हैं ?—व्यक्तिगत हित श्रीर सामाजिक हित की दृष्टि से श्रम के मेद श्रमचित हैं—वौद्धिक कार्य के सम्बन्ध में सर्वोदय विचार—शरीर-श्रम श्रीर श्रमियों की प्रतिष्ठा—समाज मे श्रमुत्पादको की मरमार—वौद्धिक कार्य का उपयोग, खोकसेवा के लिए—शरीर-श्रम का श्रादर्श। पृष्ठ ११७ से १२३

### १६-अम-विभाग वनाम अम-समन्वय

कार्य-विभाग, भारत की वर्ण-व्यवस्था—ग्राडुनिक श्रम-विभाग श्रम-विभाग से हानियाँ —श्रम-समन्वय की श्रावश्यकता —श्रम-समन्वय की दिव्याँ — स्त्री-पुरुष दिव्य —पारिवारिक दिव्य —सामाजिक दिव्य —प्रादेशिक दिव्य — भौगोलिक या राष्ट्रीय दिव्य —विशेष वक्तव्य। पृष्ठ १२४ से १३१

### १७--पूँजी

पूजी क्या है १ स्रतिरिक्त उत्पादन और स्रपद्धत अम—समाज में स्रार्थिक विषमता न होते हुए पूजी की वृद्धि की स्रावश्यक है—पशुस्रों की उन्नति—पूजी का उपयोग लोकहित की दृष्टि से होना चाहिए—राष्ट्रीय पूजी—विदेशी पूजी के उपयोग का स्वाल—पूजीवाद को हटाकर शोषग्रहीन समाज का निर्माण—पूजी बनाम अम।

पूजी बनाम अम।

पूजी वनाम अम।

#### १८-खेती

खेती का महत्व—भूमि का उचित विभाजन—भूमि के उपयोग में व्यान देने की वाते—सतुलित खेती—ज्यापारिक फसलों का प्रतिवन्य—खेती की उन्नति, वैलों का सवाल—सिंचाई, कुँए, तालाव ग्रीर वॉघ—विजली के पम्पों ग्रीर नहरों से हानियाँ भी हैं—कृषि-यत्रीकरण से लाम हानि—वेजानिक खेती की ग्रावश्यकता—खाद के सम्बन्ध में विचार—रासायनिक या खनिज खाट से सावधान !—वड़े पैमाने की ग्रीर छोटे पैमाने की खेती—विशेष वक्तन्य।

पृष्ठ १३६ से १४⊏

#### १६--श्रामोद्योग

्र प्रामोचोग किसे कहते है १—गाधी जी के विचार—कुटीर उद्योग और एहोंचोग—प्रामोद्योगों का महत्व, समाज-सगठन—शोपण का अभाव और स्वावलम्बन—अमियों की स्वतंत्रता—मनुष्य का विकास—वेकारी का हल—विकेन्द्रोंकरण, लोकराज्य और अहिन्सत्मक समाज—युद्ध-स्थित की दृष्टि से प्रामोद्योगों का महत्व—आमोद्योग और यत्र—यत्रों के युग में जामोद्योग न्यों १ प्रामोद्योगी चीजे महंगी हैं !—प्रामोद्योग का अर्थशाम्त्र—आमोद्योगों से आमसुवार—आमोद्योगों का च्हेत्र—आमोद्योगों का सर्चण, मिल-उद्योग का विहिन्कार—आमोद्योगों की सहायता के कार्य—आमोद्योगों के अपने पावां पर खड़े होने की बात—आमोद्योग और उत्पादन-वृद्धि—विशेष वक्तव्य।

पृष्ठ १४६ से •६३

#### २०-- यत्रोद्योग

यत्र-युग की मुख्य बात, उत्पत्ति का केन्द्रीकरण --शहरों की वृद्धि ग्रौर ग्राम-जीवन का हास —-ग्रन्य हानियाँ, ग्रावश्यकतात्र्यो की वृद्धि —हानिकारक उत्पादन —-वेकारी —-ग्रार्थिक विषमता —-वर्ग-विद्वेष ग्रादि — रचनात्मक भावना ग्रीर स्वामिमान का लोप —-चरित्र-हास —- उत्पादक ग्रौर उपयोक्ता मे पारम्परिक सम्पर्क का ग्रमाव —-सैनिक सगठन ग्रौर विदेशी ग्राक्रमण का खतरा —-साम्राज्यवाद ग्रौर ग्रन्तर्राष्ट्रीय युद्ध — ग्रवकाश की समस्या —- केन्द्रीकरण — यत्रवाद ग्रौर मनुष्य का विकास — श्री रिक्षन के विचार — यत्रोद्योगों की मर्याटा—ग्रामोद्योग ग्रौर यत्रोद्योगों में प्राथमिकता किसे दी जाय १—ग्रौद्योगीकरण के सम्बन्ध में विचार—ग्रौद्योगीकरण नहीं, 'प्रत्येक को काम' चाहिए—विशेष वक्तन्य।

पृष्ठ १६ ४ से १७७

#### २१--जनसंख्या

कनसंख्या की वृद्धि ने चिन्ता—दूसरा पहलू—सतान-वृद्धि की रोक— -सयम का उपयोग—जनसंख्या-वृद्धि और गरीवी—जीवन-पद्धित सुधारने की ग्रावश्यकता—विशेष वक्तव्य। पृष्ट १७८ से १८३

### चौथा खराड—विनिमय २२—विनिमय की उपयोगिता की सीमा

विनिमय की आवश्यकता—ग्रदलबदल श्रीर कय-विकय—विनिमय का ग्रामावश्यक विस्तार, मोजन मे—कपड़े की बात—विनिमय की बृद्धि से हानि—दलालो की सृष्टि, समाज सगठन को आधात—विशेष वक्तव्य।

पृष्ठ १८६ से १८६

### २३-सुद्रा व्यवस्था के दोप

मुद्रा का वेहद महत्व—मनुष्य मुद्राजीवी हो गया है —अम श्रीर उत्पादन मुद्रा के लिए—मुद्रा व्यवस्था से समाज के श्रार्थिक जींवन में श्रस्थिरता—मूल श्रावश्यकताश्रों की उपेन्ना श्रीर व्यापारिक वस्तुश्रों की भरमार—श्रादमी श्रपने 'पैटा किये हुए पदार्थों से वित्ति—परिग्रह श्रीर स्वार्थ-भावना की वृद्धि—हिंसा, चोरी श्रीर लूट—लोकजीवन में सरकार का हस्तन्नेप—मानवता का हास— कागजी मुद्रा—विशेष वक्तव्य।

### २४-वैक

र्वेकों से हानि, पूँजी का केन्द्रीकरण्—कैंको की दूषित व्यवस्था—मिश्रित पूजी के वैंकों का व्यवहार—वैंकों से हमारे रुपये का हमारी भावना के विरुद्ध उप-योग—ग्रमानुषिक व्यवहार—वैंकों का उद्देश्य क्या हो १—वैंकों की कार्यप्रणाली का सुधार—सहकारी समितियों की नीति—सहकारी समितियों के कार्य—ग्रमाज वैंक—वस्तु विनिमय वैंक—श्रम-वैंक—राष्ट्रीय वैंक—विशेष वक्तव्य।

पृष्ठ १६७ से २०५

### २४-सही कीमत

मृत्य के दो मेद—उपयोग मृत्य श्रीर विनिमय मृत्य में श्रन्तर—पैसे को प्रतिष्ठादेना श्रीर श्रन्न की कीमत कम समक्तना गलत—कीमत सम्बन्धी वर्तमान धारणा से श्रनिष्ट—श्रामृल परिवर्तन की श्रावश्यकता, सर्वोदय दृष्टि—सामाजिक न्याय श्रीर कीमतें।

#### २६--व्यापार और इसके साधन

समाज की द्रार्थन्वत्था में न्यापार का स्थान—न्यापार: एक सेवा-कार्य— सेवा का पारिश्रमिक—सेवक श्रीमान वन गया—न्यापार के मार्ग श्रीर साधन— इनके उपयोग में व्यान देने की वात—सडकें—मोटर—रेल।

पृष्ठ २१० से २१६

#### २७--व्यापार नीति

व्यापार की वृषित पद्वति—क्वित्रम माँग पैदा करना श्रीर बढ़ाना—महँगे-सस्ते का विचार—व्यक्ति के लिए सस्ता पदार्थ समाज के लिए बहुत महँगा हो सकता है—मानवीय दृष्टिकोगा की श्रावश्यकता—मुनाफाखोरी रोकी जाय— विदेशी व्यापार की वर्तमान नीति—व्यापार-वृद्धि का भ्रम—तैयार माल के निर्यात की प्रतियोगिता श्रीर संसार सकट—ग्रायात-निर्यात नीति मे सुधार की श्रावश्यकता—वर्तमान श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से ससार श्रीर समाज का विपम विभाजन—विशेष वक्तत्र्य।

### २८—पेंसे की प्रमुता से मुक्ति

विनिमय का माध्यम, सोने चॉटी की जगह श्रम—मूल्य-माप के लिए सत की गुडी, इसकी विशेषता—स्त की गुडी का चलन, इससे लाभ—पैसे नी प्रभुता से मुक्ति पाने के कार्य—श्री विनोबा के विचार—पैसे का सीमित उपयोग निदीप—विदेशी व्यापार के लिए स्वर्ण-पत्र—राष्ट्रीय क्पन श्रीर रेलबारट— पेमे की प्रभुता से मुक्ति पाने से मानव कल्याण—विशेष वक्तव्य।

पृष्ठ २२५ से २३४

### पॉचवॉ खएड —वितरग

#### २६-वितरण की समस्या

वितरण का महत्व — वितरण के दो प्रकार — वितरण की जटिलता — समस्या हल करने की त्रावश्यकता। पृष्ठ २३७ से २३६

#### ३०--लगान

लगान का विरोध—भूमि वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं, सामाजिक है—िनजी मालिकयत त्रौर लगान का मृल, (१) परिश्रम—(२) जोरजन्नरदस्ती—(३) शोषक साहूकारी—जमीन खरीदने की न्यायानुकृल व्यवस्था —िवशेष वक्तव्य, लगान का ग्रन्त। पृष्ठ २४० से २४४

### ३१—मजदूरी

नकद ग्रौर असली मजदूरी—अधिकाश मजदूरी अन्न ग्रौर वस्न के रूप में मिले—मजदूरी की विषमता—ग्रौद्धिक कार्य ग्रौर शरीर-अम का पारिश्रमिक—समाज-विरोधी बौद्धिक व्यवसाय—बुद्धि ग्रौर धनोपार्जन—मिल-मजदूरा का मिलो में सामा—मिल मजदूर ग्रौर हाथ-मजदूर की वेतन एकसी हो—प्राथमिक ग्रावश्यकताश्रों की चीजों के उत्पादकों को ग्रिधिक वेतन मिलना चाहिए—स्त्री-पुरुप के वेतन में मेद रखना अनुचित है— न्यूनतम मजदूरी या निर्वाह-वेतन—कृषि-श्रमियों की न्यूनतम मजदूरी—वेकारी के समय का प्रश्न—भारत में न्यूनतम मजदूरी—मजदूरी समान करने का श्रयत्न—प्रत्येक श्रमी को रोजी का ग्रिधिकार—मजदूरों को ग्रपना दृष्टिकीण बदलने की ग्रावश्यकता—बुद्धिजीवी क्रान्ति की ग्रोर बढ़े —मजदूरी सम्बन्धी ग्रादर्श, गाँधीजी के विचार—विशेष वक्तव्य।

#### ३२-सूद

सूद का विचार, पूजी का विश्लेषण—धन तो श्रम से ही पैदा होता है— सूद का विरोध—सूद का व्यवहार—सूद की श्राय से हमारा तथा हमारे उत्तरा-धिकारियों का श्रानिष्ट—सूद नहीं रहना चाहिए—श्री श्रण्पापटवर्द्धन के विचार— सर्वादय ऋर्यव्यवस्था में सुद् का•स्थान नहीं—क्या बैंकों से भी सुद् न लिया बाय !— विसी को ऋगा लेने की नौवत न छाये—विशेष वक्तव्य।

#### ३३--मुनाफा

निष्ट मुनाफे का अर्थ—मुनाफा बौद्धिक कार्य का फल—शोषण पर निर्मर— मुनाफे की मर्यादा—मुनाफे का अधिकार, व्यक्तियों को होने से हानि—मुनाफे का अधिकार समाज को होना चाहिए—स्वेच्छा-पूर्वक त्याग का विकल्प, राष्ट्र-स्वामित्व—सर्वोदय अर्थव्यवस्था में मुनाफे का स्थान नहीं—मुनाफे के विना काम कैसे होगा १—विशेष वक्तव्य।

### ३४--श्रार्थिक समानता

ग्राधिक समामता का अर्थ, प्रत्येक को उसकी ग्रावश्यकता के अनुसार— ग्राधिक समानता । न होने के कारण—ग्रसमानता से हानि, भूखमरी श्रोर नेतिक पतन—ग्राधिक समानता की स्थापना लिए ग्रपरिप्रह की ग्रावश्यकता—स्वामित्व-विसर्जन—उत्पादन के साधनो का वटवारा— दूरटीशिप—व्यापारिक उत्पादन पर निपत्रण—लोगो का कर्त्त व्य—विचाराणीय वात।

## छटा खंड—अर्थव्यवस्था और राज्य

### ३४--राज्य का स्वरूप

श्रराजवाद का श्रादर्श—ग्रहिसक राज्य—सरकार का कार्य-क्षेत्र शीमित रहने की श्रावश्यकता—सरकार का सगठन—निर्वाचन-पद्वति कैशी हो १— शासन-सस्थाऍ—सरकारी नौकर, उनकी योग्यता श्रीर वेतन—विशेष वक्तव्य शासन-सस्थाऍ—सरकारी नौकर, उनकी योग्यता श्रीर वेतन—विशेष वक्तव्य

## ३६—राज्य और उपयोग

सरकार उपयोक्ता के रूप में—मितन्ययिता की ग्रावश्यकता—र रहारी क्मेचारियो के ध्यान देने की बात—सरकारी उपयोग नीति का प्रभाव—सरकारी नियत्रण, मादक वस्तु विचार—विशेष वक्तन्य पृष्ठ २६० से २६३

#### ३७--राज्य और उत्पत्ति

ग्राम-पचायते ग्रौर उत्पादन कार्ये —उत्पत्ति में सरकारी सहायता —सरकार द्वारा उत्पत्ति बहुत सीमित हो —ग्रार्थिक' योजनाग्रो के सम्बन्ध में विचार — विशेष वक्तव्य। पृष्ठ २९४ से २९९

### ३८--राज्य श्रीर विनिमय तथा वितरण

राज्य श्रौर विनिमय । [१] मुद्रा—बैक—यातायात श्रौर श्रामदरफ्त के साधन—राज्य का व्यापार सम्बन्धी दृष्टिकीण ।

राज्य श्रौर वितरण । [२] श्रार्थिक विपमता-निवारण—विशेष वक्तव्य । पृष्ठ ३०० से ३०६

### ३६--राज्य श्रीर शान्ति तथा रज्ञा

सर्वोदय व्यवस्था मे अपराधों की कमी—अपराधियों के सुधार की व्यवस्था —न्याय-कार्य—रक्षा व्यवस्था—मूल मत्र, श्राहिन्सा, सत्याग्रह और असहयोग —शान्ति-सेना की तैयारी—विशेष वक्तव्य। पृष्ठ ३०७ से ३१३

#### ४०-राज्य श्रीर श्रर्थनीति

पनायतों का प्रभुत्व—प्रावेशिक सरकार की आय, मालगुजारी—मालगुजारी जिन्स के रूप में होनी चाहिए—अम के स्वरूप में चुकाने की व्यवस्था—केन्द्रीय सरकार का सीमित अधिकार—सरकारी अर्थ नीति का लच्य, आय-व्यय की चृद्धि नहीं, जनता का कल्याण—आय का रूप, नकदी, माल और मजदूरी—सर्वोद्य व्यवस्था में खर्च बहुत कम होगा—विशेष वक्तव्य।

पृष्ठ ३१४ से ३१६

### सातवां खंड —उपसहार ४१—सर्वोदय ऋर्थशास्त्र की विशेषताए

इस अर्थशास्त्र से सब का हित-भौतिक पदार्थों की अपेद्धा मनुष्य का महत्व अधिक-उत्पादन को नहीं, उपयोग को प्राथमिकता-उपयोग हो,

उपमोग नहीं—ग्रोटोगिक विकेन्द्रीकरण तथा म्वावलम्बन—पेसा साध्य नहीं, साधन मात्र है—प्रतिष्ठा पैसे की नहीं, श्रम की—वृद्धि का उपयोग लोकसेवा के लिए—विनिमय की मर्यादा—वितरण की समस्या का ग्रन्त—विकेन्द्रित ग्रौर लोकतत्री राजमत्ता—विश्व-शान्ति का मार्ग प्रशस्त।

पृष्ठ ३२२ से ३३०

### ४२-हमारा कर्तव्य

सरकार के भरोसे न रहें—दूसरे छादिमयों की प्रतीक्षा में भी न रहना चाहिए—व्यक्ति छागे वढे, श्रद्धा, वैर्य, इदता की छावश्यकता—व्यवहारिक नातें—विचार-वारा के प्रचार की छावश्यकता—विशेष वक्तव्य।

ष्ट्रप्र ३३१-३३५

सहायक साहित्य

ष्ट्र ३३६

सर्वोदय त्रर्थशास्त्र की छोटी पुस्तक भी छप गयी। नाम है— सर्वोदय त्रर्थशास्त्र की मूल वाते

मूल्य, एक रुपया चार आने

### पहला खंड

## विषय-प्रवेश

?—सर्वोदय अर्थशास्त्र क्या है ? २—धन किसे कहें ? २—अर्थशास्त्र के भाग श्रर्थशास्त्र को प्राय शुष्क तथ्यो श्रोर श्रांकड़ो, तर्क-वितर्क श्रोर वाद्विवाद का नीरस, नीति-रहित श्रीर मानवता-विहीन विपय माना जाता है। इसमें माग श्रोर पूर्ति, सस्ता लेने श्रोर महंगा वेचने, श्रिधक से श्रिधक मुनाफा कमाने, श्रार्थिक प्रगति के लिए मौतिक श्रावश्यकताश्रों को निरन्तर बढ़ाते रहने की चर्चा होती है, दूसरों के श्रम से लाभ उठा कर धनवान वनने, शहरों द्वारा गाँवों का, श्रोर स्वदेश द्वारा विदेशों का, शोपण होने को चुरा नहीं माना जाता, उत्पादन का विवेचन होता है, पर उत्पादकों की चिता नहीं की जाती। खेती श्रोर उद्योग-धन्धों के विकास श्रोर उन्नति का विचार होता है, पर किसानों श्रोर मजदूरों को प्राय मुला दिया जाता है। वड़े-बड़े निर्माण-कार्यों की योजनाएँ वनती है, रुपये-पैसे का, सोने-चांदी का, कागजी दुकड़ां (नोटां) का व्योरा उपस्थित किया जाता है, पर श्रसली धन (मनुष्य) की उपेचा की जाती है, श्रथवा, उसे भी कय-विक्रय का पदार्थ समभ लिया जाता है। रिस्कन, गांधी श्रोर विनोवा जैसे व्यक्तियों का श्रर्थशास्त्री होना स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि वे नीति, प्रेम, सेवा श्रोर त्याग श्रादि मानवी गुणों की वात कहते हैं।

में अर्थशास्त्र के लेखको, अध्यापको और शिचार्थियो से विनम्रता-पूर्वक परन्तु स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिस साहित्य में 'गाधी विचार-धारा' को यथेप्ट स्थान नहीं दिया जाता, अर्थात् जो साहित्य मानवता का या सर्वोद्य का दृष्टिकोण नहीं अपनाता, उसे शास्त्र का नाम देना शास्त्र का अपमान करना है। अर्थशास्त्र के नाम पर हो या किसी और नाम पर हो, जो साहित्यहमें कोरा वौद्धिक ज्ञान देता है और हमारे हृदय में मानवीय भावनाओं का विकास नहों करता, उसे लिखना या पढना-पढाना वेकार है, वह एक कुसेवा है। अत्येक भाषा के विद्वानों, हितैषियों और सेवकों को यह व्यान में रख कर अपना कर्त्तन्य पालन करना चाहिए।

#### पहला अध्याय

## सर्वोदय अर्थशास्त्र क्या है ?

जो अर्थशास्त्र किसी त्यक्ति या किसी राष्ट्र विशेष के विकास अथवा कल्याग में वाधक होता है तथा एक देश को दूसरे देश की लूट करने की अनुमति देता है, वह अनीतिमय है, पाप-रूप है। —गांधीजी

मर्वोदय श्रर्थशास्त्र के सिद्धान्तों के श्रनुसार चला जाय तो सभी का उदय हो, न कि मुट्टी भर लोगों का या वहुमत का। उसका व्येय हैं सर्व जनहिताय, सर्वजन मुखाय। 

—लेखक

पारिवारिक ग्रार्थशान्त्र, ग्राम्य ग्रार्थशान्त्र, नागरिक ग्रार्थशान्त्र, राष्ट्रीय ग्रार्थशान्त्र ग्रादि शन्द तो सुने गये है, ग्राव यह सर्वादय ग्रार्थशास्त्र क्या १ पहले ग्रार्थशान्त्र की वात ले।

अर्थशास्त्र का विषय—गावारण माण में यह कहा जा सकता है कि अर्थ-शास्त्र मनुष्य के ऐसे प्रयन्तां और व्यवहारों ना विचार करता है, जो अर्थ या धन सम्बन्धी हो । मनुष्य सामाजिक प्राणी हे, इसलिए अर्थशास्त्र में मनुष्य के उन्हों व्यवहारों का विचार होता है, जो वह समाज में रहते हुए करता है । आइमी को अपने जीवन-निर्वाह के लिए भोजन, वस्त्र और मकान की आव-श्यकता होती है । उसे अपना दिल बहलाने के लिए मनोरजन के साथन चाहिए । उसमें विविध बम्नुओं तथा विपयों का जान प्राप्त करने की भावना होती है । स्वभाव से उसे नयी-नयीं बातों की जानकारी हासिल करने का कौतुहल होता हे । इस प्रकार उसके शर्गर की तरह उसका मन भी विकास चाहता हे । इसी प्रकार मनुष्य में अपने दृगरे साथियों के प्रति सेवा, त्याग, प्रेम और सहयोग की प्रवृत्ति होती है, यह उसकी सास्कृतिक जुवा-पृर्ति के विविध रूप है । इस तरह मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और सास्कृतिक तीन प्रकार की इच्छाएँ होती है । इनकी पृर्ति के लिए वह जो विविध कार्य करता है, वे कई प्रकार के होने हैं, कुछ को सामाजिक कहा जाना हैं, कुछ को राजनैतिक, ग्रीर कुछ को वार्निक ग्रादि । मनुष्य के जीवन के ग्रालग ग्रालग हुकड़े नहीं किये जा सकते । जीवन के सब ग्रागों का परस्पर में बहुत सम्बन्ध होता है, तथानि ग्राध्ययन की सुविधा के लिए ग्रार्थशास्त्र में जीवन के उस हिस्से का विवेचन होता है, जो ग्रार्थ या धन से सम्बन्धित हो।

यर्तमान अर्थशास्त्र, मोतिक आवश्यकनाओं की पूर्ति पा जीर—
अर्थ या धन मनुष्य के सुख और विकास के साधनों में से एक है, परन्तु वर्तमान
अर्थशास्त्र इसे एकमात्र सावन मान कर चलता है। इस विचारधारा के अनुसार,
मनुष्य की अधिकारा शिक मौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगी रहती है।
मानिसिक विकास को गौण स्थान दिया जाता है, अथवा यो कहा जा सकता है
कि उसका मुख्य उपयोग हम यही समस्ति है कि उसके द्वारा हमें मौतिक आवरमकताओं की प्रांति में सुविधा हो। विजान के नये-नये आविष्कार हो रहे हैं,
यक्ते आरे अन्य सावनों की बृद्धि हो रही है। पर सब का मुख्य उद्देश्य या उपयोग
यही माना जाता है कि वे हमारे मौतिक सुख की बृद्धि में सहायक हो। हमें
प्रधानतया अपने सुख का व्यान रहता है, पर अपने गाँव, नगर या देश के
आदिमियों के अभावों या कष्टों की यथेष्ट चिन्ता नहीं होती। हम अपना
सास्कृतिक विकास करने की ओर समुचित व्यान नहीं देते, जिनसे दूमरों से
आतिमीयता का अनुभव करे, ओर उनके दुखो और कटों को अपना दुख और
कप्ट माने तथा उनके जीवन की विविध यातनाओं को दूर करने में दिलोजान से
जुट जाये।

'श्राधिंक मनुष्य' की कन्पना—इमने ऊपर कहा है कि वर्तमान श्रर्थ-शास्त्र में मोतिक ग्रावश्यकतात्र्रों को बहुत श्रिषिक महत्व दिया जाता है। इसकी बुनियाद इगलैंड में श्रठारहवीं सदी में पड़ी, जबिक वहाँ प्जीवाद, साम्राज्यवाद श्रीर श्रीद्योगिक क्रान्ति का जोर या। वहाँ के श्रर्यशास्त्रियों ने मानव जीवन के श्रन्य पहलुश्रों की उपेचा करके श्राधिक पहलू को इतना महत्व दिया कि ऐसे 'श्राधिक मनुष्य' की कल्पना कर डाली, जो श्राने जीवन में प्रत्येक बात केवल श्रर्य की ही दृष्टि से सोचता श्रीर करता है। उसकी विचारधारा का केन्द्र-बिन्दु धन

हे श्रोर उसके बीवन का प्रमुख काय वहीं है कि बावे भी बन, श्रविक से श्रविक पेरा मात कर । उसके लिए दिशी तर्ज की उपवर्गिता की करादी वर मापटाउ वर्श है कि उन्हें कितना इस्य मिलता है। इस 'श्राधिक मनुष्य' के लिए वह सोचा जाना स्वामाविक ही या कि वह चीजा को समने से समने उपाया से बनाय । मजदूरी कम चुनाने के जिए तका ना चन उपनोग नरे, चाहे उससे जनता में नितनी ही वेजारी बढ़े। इन सम्बी चीजा हो। रापाने के लिए तरह-तरह के विजापना छाटि से वह लोगा को प्रवनी छावस्यकताएँ बटाने की मं गा कर, आर उनकी खूब माँग पटा हरके वह उन्हे अपने देश में तथा विदेशा में महरों से महरों भाव से वेच । श्रपने माल की खपत बढ़ाने के लिए वह सरकारी ऋविकारिया की सहायता लेने के लिए मले-बुरे सभी उपाया को काम में लाय। वह अपने राज्य का प्रभाव या अविकार अविक से अविक बढ़ाने का इच्छुक हो। इस प्रकार वह अपने स्वार्थ के लिए राज्य का सहायक श्रीर समर्थक हो ह्योर दोना की सम्मिलित शक्ति का उपयोग देश में लोकतत्र का विकास रोकने मे ग्रीर विदेशों में उपनिवेश स्थापना या प्रमुना-विस्तार करने में हो। यह म्पाट हे कि 'ग्रार्थिक मनुष्य' नी कल्पना के साथ व्यक्तिबाद, पृजीताद, पहचाद और साम्राज्यवाद का स्वमावत गठ-व रन है।

ऐसे 'श्रार्थिक मनुप्य' के श्राबार पर वर्तमान प्रयंशास्त्र की ( जो वास्तव में पारचात्य श्रयंशास्त्र हे ) रचना की गयी थी। पीछे यह श्रनुभव किया गया कि 'श्रार्थिक मनुष्य वा श्रय्यान श्रमली श्राटमी ना श्रय्यान नहीं है। श्राटमी श्रप्यने विविध कार्य केवल श्रार्थिक भावनाश्रा से प्रेग्ति होकर नहीं करता। श्र्य्यास्त्र मानव जीवन की पिरिरियतियों के प्रति न्याय तभी कर सकता है जब वह मनुप्य की विधिध प्रेरक शक्तिया का तथा उनके श्रापमी मम्बन्धों का प्रयेष्ट व्यान रखें। इस तरह श्रार्थिक मनुप्य' की विवेचना को पीछे श्राने वाले श्रय्यास्त्रिया ने विशेष महत्व नहीं दिया, तथापि वे उसनी छाया से मुक्त नहीं हो पाये। श्र्यशास्त्र में श्र्य्यं या बन को ही प्रमुता दी जानी रही। रिक्तिन, कार्लाइल श्रादि जिन लेप्यकों ने इस हिस्कीण का विरोध किया श्रीर नीति पर श्रार्थिन मानवी मल्यों को प्रथानता दी, उनके श्रन्थों को कुछ महत्व नहीं दिया

गया, उन्हें श्रप्रामाणिक कहा गया। श्रयेजो के प्रमुत्व के कारण भारत में भी यही होता रहा।

गलत दृष्टिकोण ख्रोर उसका दुष्परिणाम—जीवन में केवल द्रार्थिक या स्वार्थमय दृष्टिकोण रखना गलत है। इससे हम दूसरों के हित की उपेचा करते हैं, हमारे कागा या व्यवहार का उन पर क्या प्रमाव पड़ता है, इसका विचार नहीं करते। अनेक वार तो हम जानवूम कर दूसरों का कष्ट बढाते और उनका शोपण करते हैं। नेतिक तथा सास्कृतिक द्यावार से वचित होने के कारण वर्तमान अर्थशास्त्र ने व्यक्ति के मन मं भोग-विलास की कामना वढा दी है। आदमी 'धन' कहे जाने वाले पदायों को ही सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्यता और अष्ठता का साधन मान कर उसे प्राप्त करने में लगा रहता है। वह जैसे भी बन आयो, अविक-अधिक धनवान बनना चाहता है, उसकी यह तृष्णा उत्तरोत्तर बढती जाती हे। वह इस प्यास को बुमाने में अपने शरीर को खपाता रहता है, और अपने जीवन के अन्तिम अथ्याय में यह स्वीकार करता है—

तृज्या न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगा न भुक्ता, वयमेव भुक्ता।

श्रपनी भोगेच्छा की पूर्ति में ही लगा हुआ श्रादमा श्रपना भी यथेष्ट विकास नहीं कर पाता । वह शारीरिक सुख की श्रोर ही व्यान देता है, मानिसक विकास को भौतिक सुख-सामग्री उत्पन्न करने के साधन के रूप में काम लाता है, श्रीर सास्कृतिक विकास की श्रवहेलना करता है। इस प्रकार उसका विकास श्रपूर्ण श्रीर एकागी होता है, उसमें सतुलन नहीं रहता। ऐसे व्यक्तियों से सामाजिक कल्याण की क्या श्राशा की जाय! वर्तमान श्राधिक विचारधारा देश में सिर्फ मुट्टी भर श्रादिमयों को करोडपित या श्ररवपित बनाती है, श्रीर कुछ थोड़े से श्रादिमयों को साधारण मन्यम स्थिति में छोड़ कर शेष को—कुछ दशाशों में श्रान्धी-पिचासी फीसदी जनता को—दीन, दिस, शोपित श्रीर पीडित बनाती है। वर्तमान श्राधिक हिएकोण इस बात के लिए उत्तरदारी है कि समार श्राज

्वर्तमान त्रार्थिक दृष्टिकोण इस बात के लिए उत्तरदायी है कि ससार त्राज विस्फोटक पदार्थों का सा बना हुत्रा है। प्रत्येक समर्थ देश दूसरे देशों का ग्रिधिक-से-ग्रिधिक शोपण करना चाहता है। वह उन्हें ग्रिपने कारखानों के लिए त्रावश्यक कन्चे पटायों का उत्पादक ग्रोंर तैयार माल का बाजार बनाने का इन्छुक है। इसका नतीजा यह है कि बडी-बडी शक्तियों की गिछ-दृष्टि विविव भू-मागों पर विशेष रूप से लगी हुई है। इससे उन बडी-बडी शक्तियों में ग्रापस में प्रतियोगिता ग्रोंर सबर्ष है।

इस पीटी के ज्ञादमी पिछले महायुद्ध के सकटों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाये हैं, कि फिर युद्ध की भाषा नुनने और बोलने लग गये हैं। इस प्रकार इस समय शान्ति इतनी ज्ञाल्यकालीन ज्ञोग कम प्रभाव वाली ग्हती है कि युद्ध ही इस युग का सत्य हो रहा है।

गाँधीजी के विचार—इस युग में जिन महानुभावों ने नसार की ग्रार्थित स्थिति पर मानवता की दृष्टि से गहरा विचार किया है, उनमे गाँधीजी प्रसुख है। उनका मत ह—

"पश्चिम के अर्थशास्त्र की बुनियाद गलत दृष्टि-विन्दुओं पर डाली \_ गयी हे, इस लिए वह अर्थशास्त्र नहीं, विक्त अनर्थशास्त्र हो गया है। वे गलत दृष्टि-विंदु इस प्रकार हैं —

- (१) उसने भोग-विलास की विविधता त्रोर विशेषता को संस्कृति का प्राण माना है।
- (२) वह दावा तो करता है ऐसे सिद्धान्तों का, जो सब देशों श्रोर सब कालों पर घटित होते हो, परन्तु सच वात वह है कि उनका निर्माण यूरोप के छोटे, ठड़े श्रोर खेती के लिए कम श्रनुकूल देशों में, घनी वस्ती वाले परन्तु मुद्दी भर लागों की, श्रथवा बहुत थोड़ी श्रावादी वाले उपजाऊ बड़े खड़ों की परिरिथित के श्रनुभव से हुआ है।
- (३) पुस्तकों में भले ही निषेध किया गया हो, फिर भी योजना ख्रार व्यवहार में यह मानने और मनवाने की पुरानी रट में मुक्त नहीं हो पाया है कि (क) व्यक्ति, वर्ग या द्यधिक हुआ तो अपने ही छोटे से देश के अर्थ-लाभ को प्रधानता देनेवालो और उसके हित की पुष्टि करने वाली नीति ही अर्थशास्त्र का अचल शास्त्रीय सिद्धान्त है, और (ख) कीमती धातुओं को हर में अधिक प्रधानता दी जाय।
  - (४) उसकी विचार-श्रेणी मे अंथे और नीति-धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं

### सर्वोदय अर्थशास

माना गया है। इस लिए उसने अपने समाज में अर्थ की अपेचा अधिक महत्व-पूर्ण जीवन के विपयों को गैंत्स सममने की आदत डाल दी है।

इसके फल-खरूप—

१--- यह अर्थशास्त्र यत्रो का, शहरो का तथा ( खेती की अपचा ) उद्योगों का अध-पूजक वन गया है।

२—इसने सनाज के विभिन्न वर्गों और देशों में समन्वय करने के बजाय विरोध उत्पन्न किया है और सर्वेदिय के वदले थोड़े लोगों का थोड़े समय के लिए ही लाभ सिद्ध किया है।

२—यह पिछड़े हुए समभे जाने वाले देशों में आर्थिक लूट मचा कर तथा वहाँ के लोगों को दुर्व्यसनों में फसा कर श्रीर उनका नैतिक श्रथ पतन करके समृद्धि का पथ खोजता है।

४—जिन राष्ट्रों या समाजो ने इस ऋर्थशास्त्र की ऋगीकार किया है, उनका जीवन पशुवल पर ही टिक रहा है।

४—इसने जिन-जिन वहमो ( श्रन्थ विश्वासो ) को जन्म विशा या बढ़ाया है, वे धार्मिक या भूत-प्रेतादिक के नाम से प्रचलित वहमों से कम बलवान नहीं है। †

वर्तमान अर्थशास्त्र का मंकुचित चेत्र—ऊपर अर्थशास्त्र सम्बन्धी गलत हिन्दिकीण के कारण होनेवाली हानियो पर प्रकाश डाला गया है। इन सारी बुराइयो का मूल कारण यह है कि हमने अर्थशास्त्र का चेत्र बहुत सकुचित, सीमित या सकीर्ण रखा है। पारिवारिक अर्थशास्त्र मे हम परिवार के हित की बात सोचते है। पर इस बात पर जोर नहीं देते कि प्रत्येक परिवार का हित अन्य परिवारों के हित के साथ सम्बन्धित है। हम बहुधा अपने पडोसी परिवारों के हित की अवलेहना करते हे। आम्य अर्थशास्त्र मे हम गाँव की, और नागरिक अर्थशास्त्र मे नगर की उन्नति का विचार करते है, परन्तु किसी गाँव या नगर की कुल सम्पत्ति का योग बढना ही उसकी वास्तविक उन्नति नहीं है, खासकर जब कि वहाँ अपने स्वार्थ के लिए एक वर्ग दूसरे वर्ग का, एक गाँव दूसरे गाँव का, या एक नगर दूसरे नगर का अहित करने में सकोच न करता हो। वर्तमान काल

<sup>🕆</sup> श्री किशोर लाल मशरूवाला की 'गाधी विचार दोहन' से ।

में नगर प्रामो का भवकर शोण्या का रहे है वहाँ तक कि उनके लीवन कर श्रावार ही ग्रामो का श्राविक-ग्राविक हाम हो रहा है। सङ्गीय श्रायंगानय में हन राष्ट्र का कुल उत्पादन या मुख्य-मानार्ज श्राय प्रति बनाने का लच्य करने ह परन्तु एक तो उमके मब बगों की, स्वामकर निम्न बगों की, यथेष्ट चिन्ता नर्व. करते, दूसरे, यह भूल जाने है कि हमारा बिन्तार- जेत्र साझ तक मीनित न रहकर मानवता का होना चाहिए। समन्त मनुष्य जाति का हुन्व-मुख एक ह, जब तक उसके कुछ भागों का या एक भी भाग का शोष्ट्रण होगा, विश्व-शान्ति नहीं हो सकती।

हिन्दिकोण यदलने की आवश्यकता—यह त्याट है कि लोकहित के लिए, जनता के कल्याण के लिए, प्रत्येक देश में सर्वसावारण की दीनता और कगाली दूर करने के लिए, ससार का समिष्ट मप ने उत्थान करने के लिए, नगी समाज-रचना के लिए और वर्तमान अभान्ति, सबर्प, चिन्ता और वेदना को दूर करने के लिए बर्तनान अर्थशास्त्र के हिन्दिकोण में आमल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस अन्यशास्त्र की जगह वास्तविक या सन्चे अर्थशास्त्र की रचना करनी, है।

नुत्रा ग्रायिशास्त्र हमे नित्र ग्रापनी ग्रावण्यकताएँ ज्हाने ग्रीर उनकी पूर्ति में पर्नेशान रहने से बचने का मार्ग दिग्वायेगा। उसके ग्राव्ययन ग्रीर चितन से हम भोजन-बन्तादि का उपयोग उस कीमा तक ही करेगे, जहाँ तक कि ये वस्तुएँ हमारी जीवन-यात्रा के लिए ग्रावश्यक हो। हम केवल खाने के लिए जीवित ग्रहना नहीं चाहेगे, वरन् इसलिए खायेगे कि हम ग्रान्छी तरह जीवन व्यतीत कर सके। यही बात वस्त्रा ग्रीर मकान ग्राटि के उपयोग के लिए लागू होगी। हम भौतिक साधनों नी ग्राविक-से-ग्राविक वृद्धि में नहीं लगे रहेगे ग्रीर वनी व्यक्ति को वडा ग्राटमी नहीं मानंगे। हम धन का ठीक ग्रार्थ ग्रहण करेगे ग्रीर उसे मानवता से ग्राविक महत्व नहीं देगे। 'वन' हमारे लिए एक सावन मात्र होगा, साव्य नहीं। हम मानवता का यथेण्ट मृत्याकन करेगे, हमारी किसी ग्रार्थिक किया से हमारे गाँव या नगर निवासी का ग्राहित न होगा, वरन् हमं ग्रापने प्रत्येक कार्य में ग्रापने टेण वालों की ग्रागिरिक, मानसिक तथा सास्कृतिक उन्नति का विचार रहेगा। यही नहीं, हम दूसरे देणा के ग्रीपण को ग्रपने देश

की समृद्धि मानने की भूल नहीं करेंगे। हम विश्ववबुत्व का आदर्श रखते हुए सभी राज्यों के नागरिको<sub>़</sub> से अपनत्व की भावना रखेंगे और उनके उत्थान में भरसक सहायक होंगेृ।

सर्वोदय अर्थ गास्त—उपर्युक्त मावनाओं और श्रादशों की पूर्ति का मार्ग वताने वाला अर्थशास्त्र ही इस युग की माग है। हमें ऐसे अर्थशास्त्र की रचना करनी चाहिए, जिसका श्रावार किसी छोटे चेत्र के मनुष्यों का स्वार्थ न हो कर सभी का कल्याण हो। वास्तव में किसी एक व्यक्ति, एक समृह या एक देश के हित में किसी का हित नहीं है, सब व्यक्तियों तथा सब देशों के हित में सब का हित है, और सबके साथ ही हमारा भी हित है। दूसरों के हित की उपेचा करके हम अपना हित नहीं कर सकते। इस लिए हमारे अर्थशास्त्र का लच्य मानव समाज के किसी अग विशेष की उन्नति न हो कर सभी की उन्नति होनी चाहिए, और वह उन्नति भी एकागी अर्थात् केवल भौतिक न होकर सर्वाङ्गीन अर्थात शारीरिक, मानसिक और सास्कृतिक होनी चाहिए। ऐसे अर्थशास्त्र का आधार नैतिक होना अनिवार्य है। इस अर्थशास्त्र के उपर्युक्त गुणों के कारण इसे 'सर्वोद्यं अर्थशास्त्र' नाम दिया जा सकता है।

'सर्वोदय' का अर्थ है सबका हित, मनुष्य मात्र का विकास । समाज में कोई व्यक्ति या वर्ग ऐसा न हो जिसके दित या विकास का विचार न हो । जो व्यक्ति सामाजिक कडी के अन्तिम छोर पर हो, उसका भी कल्याण हो । जैसे एक परिवार के सदस्यों में शागीरिक या मानसिक योग्यता में भिन्नता होते हुए भी सबके हित का व्यान रखा जाता है, सब की ही आवश्यकताओं को समान रूप से पूर्ण करने का प्रयत्न किया जाता है, ऐसे ही सर्वोदय अर्थशास्त्र समाज के किसी अग विशेष के लिए ही न होगा, चाहे वह अग बडा या बहुमत वाला ही क्यों न हो । यह अर्थशास्त्र बहुसख्यका के अविकतम हित की बात मान्य न कर सबके ही कल्याण का विवेचन करेगा। गाधीजी का निम्नलिखित कथन इसका केन्द्र विन्दु है—

'मैं ज्यादा से ज्यादा सख्या के ज्यादा से ज्यादा भन्ने के सिद्धान्त को नहीं मानता। उसे नगे रूप में देखें तो उसका अर्थ यह होता है कि ४१ फीसदी के मान लिये गये हितों की खातिर ४६ फीसदी के हितों का वितान कर दिया जाना उचित है, यह सिद्धान्त निर्देश है और इससे नानव समाज की बहुत हानि हुई है। सब का ज्यादा से ज्यादा भला करना ही एक सच्चा, गोरवयुक्त और मानवता-पूर्ण सिद्धान्त है, श्रीर यह निद्धान्त श्रिथिकतम स्वार्थत्याग से ही श्रमल में लाया जा सकता है।'

श्रस्तु, नवींदय श्रयेशात्र सम्पूर्ण मानव समाज के हित की दृष्टि से विचार करेगा, उसमें वमों, जातियों, वर्णों या वगों की विभिन्नता को मान्य नहीं किया जायगा। वह किसानों, मजदृगं, कारीगंग को, गोरे, काले, पीले नव रगों के श्रादिमिंग को, एशिया, यूगेष, श्रमरीका, श्रफीका श्रादि सभी मू-भागों के निवासियों को समान समकेगा।

अर्थशास्त्र और नीति—सामाजिक विचा होने के कारण अर्थणान्त्रका दूमरे सामाजिक शास्त्रों से सम्बन्ध होना अनिवार्य है। पर वर्तमान अर्थशास्त्री इसे नीतिशान्त्र से सर्वथा पृथक रगते हैं। यह कहाँ तक ठीक हे ? नीनि हमारे सामने आदर्श उपस्थिन रस्ती हे, वह वतलानी हे कि कौनसा काम अच्छा हे और कौनसा बुरा, मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अर्थशास्त्र हमारे नामने आर्थिक प्रयन्ते इतरा होनेवाले समान और विश्व के क्लाण का आदर्श रखना है। इस प्रकार अर्थशास्त्र और नीति का घनिष्ट सम्बन्ध स्पष्ट है। अर्थशास्त्र बतलाता है कि वितरण किस प्रकार ऐसा हो कि उसमें आर्थिक विपमता कम-से-कम हो, अमजीवियों को वेतन कितना दिया जाना चाहिए, जिससे उन्हें जीवन-निवाह और विकास के माधन प्राप्त हों, वस्तुओं का मृल्य किस प्रकार ऐसा निवारित किया जाय कि उत्पादकों को चीवन-रचक और निपुणता-टायक पटाथों की उत्पत्ति के लिए पोत्साहन मिले।

श्राधिक परिस्थितियां का मनुष्य के नैतिक जीवन पर बहुत प्रभाव पडता है। जब देश में लोगों को खाने-पहनने की श्रावश्यक चीजे यथेण्ट परिमाण में नहीं मिलतीं तो उनमें क्लह, सबर्प, चोरी श्रीर लूट ग्रादि बदना स्वाभाविक ही है। कहा है, 'भृषा श्रादमी कौनसा पाप नहीं करता', श्रीर 'भृषों मजन न होय गोपाला।' वास्तव में भूख श्रीर प्यास से पीडित व्यक्तियों से ऊँचे नेतिक श्रादशों की श्राणा नहीं की जा सकती। इस प्रकार श्रायंशास्त्र श्रीर नीतिशास्त्र को एक दूसरे से जुटा नहीं किया जा सकता।

खेद हे कि वर्तमान अर्थशान्त्रिंग में ए अविकाश लेखक अर्थशान्त के विवेचन में नैतिक हिंदिकीए की उपेद्या करने हे। वे इसके विवान-पन्न पर जोर देते हुए कहते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, प्रश्नंत क्या उचित है और क्या अनुचिन—इसका विचार करना अर्थशास्त्र का काम नहीं है। इस प्रकार वर्तमान अर्थशास्त्र प्राय. नीति से जुदा है, इससे व्यक्ति तथा समाज के विकास में भयकर बाधा उपस्थित है। सवोद्य अर्थशास्त्र अपने आपको नीति से अलग नहीं मानता, यह ऐसे ही व्यवहार किये जाने का आदेश करता है, जिससे सब का, सम्पूर्ण जनता का, विश्व भर का कल्याए हो।

मगित की यात—सर्वांदय दृष्टि अपनाने के लिए हमें प्रगित के सम्बन्ध में अच्छी तरह विचार करना चाहिए। प्रगित का सही अर्थ क्या हे—यह अच्छी तरह समके विना आजकल हर कोई प्रगित की बात करता है, प्रगित के लिए प्रयत्वशील है। वर्तमान अर्थशास्त्र के विचारक आर्थिक प्रगित को ही प्रगित मानते है, और उसका आराय वे मौतिक प्रगित लेते है। क्या यह ठीक है? क्या मौतिक प्रगित से ही सन्ची या नैतिक प्रगित हो जाती है? और यदि उससे नैतिक प्रगित नहीं होती, अथवा उससे नैतिक प्रगित में कुछ बाधा होती है, तो क्या नैतिक प्रगित के अभाव में जो आर्थिक प्रगित होती हे, उसका स्वागत किया जाय? क्या ऐसा करने से मनुष्य को सुख-शान्ति मिलेगी, जिसे प्राप्त करने की उसे सदैव इच्छा बनी रहनी है?

'सची प्रगति वनाम आर्थिक प्रगति—इस विषय मे गाधीजी के आगे वियो विचार बहुत मनन करने योग्य है। उन्होंने कहा है—

"क्या ग्रार्थिक प्रगति ग्रीर सच्ची प्रगति मे विरोध है श्रार्थिक प्रगति से, मै समस्ता हूँ हमारा मतलब ग्रसीम बटती रहने वाली भौतिक समृद्धि से है, ग्रीर सच्ची प्रगति से हमारा मतलब नैतिक उन्नति से है। यह नैतिक उन्नि ही हमारे ग्रन्टर जो स्थायी तत्व है, उसकी उन्नति है। इसलिए इस विपन को दूसरे शब्दों में इस प्रकार रखा जा नकता है—क्या नैतिक. उन्नति उसी ग्रनुपान में बटती है जिस ग्रनुपात में भौतिक प्रगति ग्रांगे बटती है।

"कभी किसी ने यह नहीं कहा कि नितान्त गरीजी का परिणाम नेतिक पतन

के िवा कुछ श्रीर हो सकता है। हर एक मनुष्य को जीने का श्रविकार हे श्रीर इसलिए उसे श्रपना पंट भरने के लिए साबन पाने का श्रीर जहाँ श्रावण्यकता हो, वहाँ पहनने के लिए बन्त्र श्रीर रहने के लिए घर पाने का भी श्रिष्ठकार है। पर इस सरल क्रन के लिए हमको श्रविशाक्तियों से या उनके नियमों से कोई सरोकार नहीं है।

"म तो यह नी मोचने की हिम्मन करना हूँ कि ससार के वर्म-प्रन्य श्राधिक नियमों के सम्बन्ध में अनेक आधुनिक पाठ्यकमों वाली पुन्तना से कही अधिक श्रेष्ठ है।

'हमने आदुनिक भौतिकवादी सन्यता को ही अपना आदर्श बना लिया है
ओर तथाकियन उन्नि के मार्ग पर अग्रमर होते हुए हम वास्तव में गट्ढे की
ओर जा रहे है। इसी कारण में प्राचीन आदर्श यही रहा है कि मनुप्र को
द्यक्तिगत सम्पदा को बदाने वाली कार्यवाहियों में सीमा निवारित करनी चाहिए।
इससे सब भौतिक महत्याकाचाया का अन्त क्दापि नहीं होना। आज भी सवा
की तरह हमार बीच में ऐसे व्यक्तियों का होना आवश्यक हे, जो बनोपार्जन ही
अपने जीवन का खेय बनाये हुए हैं। पर हमने सदा ही इसे स्वीकार किया है
कि यह आदशों से गिर जाना है। हमको तो कभी-कभी यह जानकर बडी
असबता होनी हे कि हम लोगों में से कुछ सबसे बनी लोग बहुवा यह स्वीकार
करते है कि वे स्वेच्छापूर्वक गरीव रहे होते तो उनके लिए कही अबिक अच्छा
रहता।

"यह वड़े मृत्य का श्रायिक मत्य है कि श्राप एक काय ही ईश्वर श्रीर कुवेर की पूजा नहीं कर मकते। हमको दोनों में से किसी एक को ही जुनना है। श्राज पाश्चात्य राष्ट्र मौतिम्वाद के राज्ञस देव की एड़ी के नीचे दवे हुए कराह रहे हैं। उनका नैतिक उथान रक गया है। वह श्रपनी उन्नति पोट, शिलिंग, पेस में गिना करते हैं। श्रमरीका की श्रायिक समृद्धि उनके लिए श्रादर्श हो गयी श्रोर श्रमरीका की वरफ लोग ईंग्या की हिन्द से देखते हैं। हमने बहुत से देणवासियों को यह कहते सुना है कि हम श्रमरीका जैसी ही सम्पदा प्राप्त करेंगे। में यह कहने की हिम्मत करूँगा कि यदि ऐसा प्रयास किया भी गया तो वह निश्चित रूप से श्रसफल होगा। हम एक ही श्रवसर पर बुद्धिमान, शान्त श्रोर

मुद्ध नहीं हो सकते। मैं तो चाहूँगा कि हमारे नेतागण हमको यह शिचा देते कि हम नैतिक दृष्टि से ससार में मनके ऊपर रहे।"

सची प्रगति के लिए सर्वोदय अर्थशास्त्र की आवश्यकता—इस प्रकार सची सखदायक प्रगति नैतिक प्रगति ही है और उसके लिए हमे अर्थशास्त्र मे सर्वोदय की दृष्टि रखनी चाहिए। हमारा ऋर्थशाम्त्र सर्वोदय ऋर्थशास्त्र होना चाहिए। यह अर्थशास्त्र महला ग्रौर भोपडियो वाला के, मालिक श्रौर मजदूरी के, धनी श्रीर गरीबा के, ऊँचे श्रीर नीचे कहे जाने वालो के बीच की भेदभाव-स्चक खाई को पाटने का यत्न करेगा। विना किसी अपवाद के प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़े, मकान ग्रीर शिचा तथा स्वास्य्य का साधन प्राप्त करायेगा, पर साथ ही यह व्यान रखेगा कि मनुष्य केवल रोटी-कपड़े के लिए ही जीवित न रहे। यह धन की वृद्धि करेगा, पर इसकी मान्यता होगी कि चॉदी-सोने के टुकडे या नोट रूप कागज धन नहीं है, किसी देश का असली धन वहाँ की सच्ची, ईमानदार, सञ्चरित्र ग्रौर लोकसेवी जनता है। यह ग्रर्थशास्त्र कुछ व्यक्तियां का नहीं, मानवता का मान वटायेगा। इस का नीतिशास्त्र से ३६ का सम्बन्ध न होगा, परन्तु इसके प्रत्येक नियम-व्यवहार का स्त्राधार ही नीति होगी स्त्रर्थात् प्रत्येक द्यार्थिक किया शोपण त्यौर स्वार्थमूलक न होकर नीतियुक्त होगी। इस प्रकार यह त्र्यर्थशास्त्र देश के जन-जन में तो प्रेम, सेवा त्रीर सहयोग की लहर फैलायेगा ही, इसके ब्रानुसार कार्यक्रम रखने वालो का विदेशियो से भी कोई सञ्जर्प, हानिकारक प्रतियोगता या द्वेप आदि न होगा; कारण, इसका आदेश होगा कि विश्व एक है, मनुष्य जाति एक है, सब एक विशाल परिवार के सदस्य है । श्रस्तु, सवोदय श्रर्थशास्त्र 'वसुधैव कुदुम्बकम्' की शिचा देने चाला होने के कारण इसे अपनाये जाने की आवश्यकता स्वय-सिद्ध है।

विशेष वक्तव्य — ऐसा अर्थशास्त्र बहुत से पाठको को केवल काल्पनिक और उपहास-प्रद प्रतीत होगा। इस पर तरह-तरह के आन्तेप किये जायेगे। खासकर यह कहा जायगा कि जब आदमी अपने-अपने (सकुचित) स्वार्थ सायने में जुटे हुए है, इस अर्थशास्त्र को कौन मान्य करेगा, यह तो मुनाफ को तिलाजिल देकर बाटे का रोजगार करने का आदेश करता है। ऐसा कहने वालों की बात में सचाई अवश्य है, पर यह भी तो सच है कि मनुत्य में अनन्त सम्भावनाएँ है, वह कुछ से कुछ बन सकता त्रोर कही से कही पहुँच सकता है। वह नर से नारायण हो सकता है। हमें मनुत्य जानि के विकासशील भविष्य में पूर्ण श्रद्धा है। इस समय भी ससार में ऐमं सज्जनों का अभाव नहीं है, जो अपने रोजमरों के व्यवहार में त्याग, प्रेम और सेवा-भाव का मुन्टर परिचय दे रहे हैं। यह कोई आश्चर्य नहीं कि यह भावना अविकाबिक व्यक्तियों में उत्पन्न हों, और राष्ट्र तक की सीमा में न रह कर अन्तर्ग हीं वश्ववन्तुत्व का रूप ले। अम्तु, ऐसी ही आणा और विश्वास से हम नम्रतापूर्वक अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार, यह रचना विचारशील पाठना की सेवा में उपस्थित करने का माहस करते हैं।

#### द्सरा अध्याय

# धन किसे कहें ?

धन साधन मात्र है आर उससे सुख तथा दु ख तथा दोनों हो सकते है। यदि वह अच्छे मनुष्य के हाथ में पड़ता है तो उसकी वदौलत खेती होती हे और अन्न पेटा होता है, किसान निर्दोप मजदूरी करके संतोप पाते है और राष्ट्र सुखी होता है। खराव मनुष्य के हाथ में धन पड़ने से उससे (मान लीजिए कि) गोले-वास्ट वनते है आर लोगों का सर्वनाश होता है। गोला-वास्ट वनानेवाला राष्ट्र और जिस राष्ट्र पर इनका प्रयोग होता है, वे दोनों हानि उठाते हे और दु ख पाते है। इस तरह हम देख सकते है कि सचा आदमी ही सचा धन है।

सम्पत्ति की उपयागिता इसी मे है कि वह समाज के काम आकर सामाजिक जीवन को अधिक पूर्ण वनाये के

—पुरुपोत्तमदास टडन

सर्वोदय अर्थशास्त्र की व्याख्या के सम्बन्ध में विचार कर चुकने पर अब हम यह जानले कि इस अर्थशास्त्र में अर्थ या धन किसे कहते है, कारण, इस विपन में वर्तमान अर्थशास्त्र और सर्वोदय अर्थशास्त्र में तात्विक अन्तर है, और इस अन्तर से दोनों अर्थशान्त्रों की कितनी ही महत्वपूर्ण वातों में जुदा-जुदा हिंदिकोण हो गया है।

धन के लच्गा; वर्तमान अर्थशास्त्र के अनुसार—पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि वर्तमान अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थ या धन से अभि-प्राय ऐसी प्रत्येक वस्तु से होता है, जिससे मनुष्य की किसी आवश्यकता की पृर्ति होती हो, और साथ ही जिसको देकर बदले मे कोई दूसरी उपयोगी वस्तु मिल सकती हो। इस तरह अन, कोयला, लोहा, लक्की आदि चीजे वन गिनी जाती हैं। सत्तेप में वर्तमान श्रार्थशास्त्र में सब उपयोगी श्रीर विनिमय-साव्य वस्तुएँ वन मानी जाती हैं। कोई वस्तु विनिमय-साव्य तब कही जाती है, जब श्रादिनयों को उनकी, दूसरी उपयोगी वस्तुश्रों से श्रदल-बदल करने में, जरूरत होती हो, श्रीर इसिलए उसका श्रदल-बदल श्रयवा क्रय विक्रय होता हो। समार में एसी कितनी ही वस्तुएँ हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी तो हैं, परन्तु विनिमय-साध्य नहीं हैं। ऐसी वस्तुश्रों को वर्तमान श्रवंशास्त्र में धन नहीं कहा जाता। उटाहरण के तौर पर श्रादमी के जीवित रहने के लिए सब से श्रिधिक श्रावश्यक वस्तुएँ हवा, पानी श्रीर रोशनी (मूर्य का प्रकाश) हैं। पर साधारण दशा में इन्हें प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कोई अम नहीं करना पटता, जिसे जितने परिमाण में इनकी श्रावश्यकता होती है, उसे उतने परिमाण में ये सहज ही मिल जाती है। इन पर किसी को श्रविकार या स्वामित्व रखने की जरूरत नहीं होती, इनका विनिमय या क्रय-विक्रय नहीं होता। ऐसी प्राकृतिक या सर्वसुलम वस्तुश्रों को वर्तमान श्रयंशास्त्र में धन नहीं कहा जाता।

यह तो भौतिक सम्पत्ति की वात हुई, अब अभौतिक सम्पत्ति की वात ले। विनिमय-सान्य वस्तुओं के अतिरिक्त, ऐसे कायों या सेवाओं को भी वर्तमान अर्थशास्त्र में धन माना जाता है, जो विनिमय-सान्य हो, उदाहरण के लिए अध्यापक, जज, सिपाही, चिकित्सक, उद्योग-सचालक, वैज्ञानिक, आविष्कारक, लेखक, किव तथा अन्य कलाकार का कार्य, समाज के रीति-रिवाज या राज्य के कायदे-कान्नों से मिलनेवाले स्वामित्व या मिल्कियत आदि के अविकार, जैसे पुस्तकों का मुद्रणाधिकार (कापी राइट), औषधियों, यत्रों या व्यापार-चिन्हों का पिटन्ट', दुकान या कोठी की ख्याति या प्रसिद्ध ('गुड विल')—ये उपयोगी भी हैं और विनिमय-साध्य भी, अर्थात् इनका क्य-विक्रय हो सकता है। इस लिए ये भी वर्तमान अर्थशास्त्र में धन मानी जाती हैं।

इस प्रकार वर्तमान अर्थशास्त्र में अर्थ या धन मानी जाने वाली वस्तुओं के दो लच्च्ण हैं:—(१) उपयोगिता ओर (२) विनिमय-साध्यता। कोई वस्तु विनिमय-साव्य होने के लिए यह आवश्यक हे कि वह परिमित परिमाण में हो, और अम से उत्पन्न की जाती हो। साथ ही, वह ऐसी हो कि उस पर व्यक्ति का अधिकार हो सके और वह एक व्यक्ति से दूसरों को हस्तान्तरित की जा सके। यदि कोई उपयोगी वस्तु हिन्सक पशुत्रों से घिरे हुए जगल में श्रथवा गहरे समुद्र में इस प्रकार रखी हो कि दूसरा श्रादमी उसे श्रपने श्रधिकार में न ले सके तो यह वस्तु विनिमय-साध्य न होगी श्रीर इस लिए धन भी नहीं मानी जायगी।

धन के, वर्तमान अर्थशास्त्र के अनुसार माने जाने वाले लच्चणों में से एक उपयोगिता बतलाया गया है। इसके सम्बन्ध में विचार करने की आवश्यकता है। कुछ लोग शौक या नशे के लिए शराब पीने लगते है, और इसे उपयोगी समक्त कर इसे खरीदने को तैयार रहते हैं। इसलिए, शराब को वर्तमान अर्थशास्त्र में धन माना जाता है। इस अर्थशात्र के रचिवताओं का कथन है कि 'शराब मनुष्य के लिए उपयोगी है, इससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है; फिर, इसके धन माने जाने में क्या सन्देह रहा! मनुष्य की शराब पीने की आदत अच्छी है या बुरी, उसका अपनी इस आवश्यकता को पूरा करना उचित है या अनुचित—यह विचार करना अर्थशास्त्र का काम नही।'

सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार धन का विचार—पहले वताया जा चुका है कि सर्वोदय अर्थशास्त्र का उद्देश्य व्यक्ति तथा समाज का हित और विकास करना है। इस प्रकार इस अर्थशास्त्र की दृष्टि से ऐसी प्रत्येक वस्तु या सेवा धन है, जो व्यक्ति तथा समाज का हित साधन करती है, और उनके विकास में सहायक होती है। इस दृष्टि से हवा, पानी या रोशनी भी धन है, क्योंकि इनके विना तो व्यक्ति तथा समाज जीवित ही नहीं रह सकता। ऐसी अत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तुओं को धन न मानना सर्वथा अनुचित और अमपूर्ण है। सृष्टि में ये चीजे अपरिमित मात्रा में मिलती है, इनको प्राप्त करने के लिए आदमी को अम नहीं करना पडता और ये चीजे विनिमय सान्य नहीं है, तो इस कारण इनका महत्व कुछ कम नहीं होता, और इनको धन माने जाने में कोई अपरिस्ति नहीं होनी चाहिए।

पुन: सर्वोदय ग्रर्थशास्त्र शराव । श्रादि को केवल इसलिए ग्रर्थ या धन नहीं कहंगा कि इन वस्तुत्रों से किसी व्यक्ति की ग्रावश्यकता की पूर्ति होती है ग्रीर वह इन्हें खरीदता है। इस ग्रर्थशास्त्र के ग्रनुसार तो यह विचार करना है कि इनसे मनुष्य का हित साधन होता है या नहीं। ग्रगर शराव के सेवन से ग्रादमी वेसुध हो जाता है, गाली-गलीन वकता है ग्रीर पीछे इससे उसके शरीर की पुष्टि न होकर उसके स्वास्थ्य पर हानिकर प्रभाव पड़ता है तो शराव, वर्तमान ग्रार्थशास्त्र की दृष्टि से उपयोगी ग्रीर 'विनिमय-साध्य' होते हुए भी, वास्तव में ग्रार्थ नहीं है, ग्रानर्थ हैं। हाँ, यदि शराव का उपयोग किसी रोग को दूर करने में, ग्रीपिंघ के रूप में, किया जाय तो उस सीमा तक उसे सर्वोदय ग्रार्थशास्त्र में भी ग्रार्थ या धन माना जायगा।

इसी प्रकार हिथारों के विपन में विचार करें। एक आदमी उनका उपयोग खुटेरे या हिंसक पशुओं से अपनी रचा करने के लिए करता है, दूसरा आदमी उनसे दूसरे निदोंप व्यक्तियों की हत्या करता है। इससे सफट है कि यह एक ही वस्तु अपने उपयोग के अनुसार सुप्रदायक भी हो सकती है और दु.खदायी भी, अर्थ भी हो सकती है और अनर्थ भी। निदान, किसी वस्तु के अर्थ या वन होने के लिए एक विचारणीन बात यह है कि आदमी उसका उपयोग किस प्रकार, किस रीति से या कहाँ तक करता है। वह वस्तु (सवोंदय अर्थशास्त्र के अनुसार) उसी दशा में अर्थ मानी जायगी जबिक उसका उपयोग व्यक्ति तथा समाज के हित में होता हो। इसके विपरीत, यदि उस वस्तु का 'उपयोग' इस प्रकार होता है कि व्यक्ति या समाज के लिए हानिकर और इनके विकास में वाधक होती है तो वह वस्तु अनर्थ ही मानी जायगी। भारतीय विचारको ने दसे 'आसुरी सम्पत्ति' कहा है।

त्रव त्रामीतिक सम्पत्ति की वात ले। जैसा पहले कहा गया है, इसमें मनुष्य की सेवाएँ गिनी जाती है। वर्तमान द्रार्थशान्त्र के त्रानुसार वे सेवाएँ धन मानी जाती है, जो विनिमय-साध्य हो। इस प्रकार त्रात्यापक, डाक्टर, वकील, लेखक त्रादि का कार्य भी धन माना जाता है। परन्तु सर्वादय हिण्ट यह है कि उपर्युक्त पेशा करने वाले बुद्धिजीवी हैं, इन्हे त्रप्रमा कार्य लोकसेवा के लिए करना चाहिए, त्रीर किसी प्रतिपत्त की त्राणा न रखनी चाहिए, त्रपने निर्वाह के लिए इन्हें शरीर-श्रम करना चाहिए। इस विपय पर खुलासा त्रागे लिखा जायगा, यहाँ यही कहना है कि यदि इनकी योग्यता स्वार्थ-साधन में काम त्राती है, तो सर्वोदय त्रार्थशास्त्र में यह धन की गणना में नही त्राती। इसी प्रकार पुस्तको का कापीराइट (मुद्रणाधिकार), त्रीपधियो या यत्रो त्रादि का पेटन्ट- त्राधिकार, किसी दुकान या कोठी त्रादि की ख्याति ('गुड विल') त्रादि भी ऐसी

ही चीजे है, जिनका उपयोग बुढिजीवी अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। इन्हें भी सर्वोदय अर्थशास्त्र में धन नहीं माना जाता।

अरतु, सर्वोदय अर्थशास्त्र के विचार से अर्थ या धन ऐसी प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति या समाज के लिए हितकर तथा इनका विकास करने वाली है। उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह विनिमय-सान्य भी हो, अथवा यों कहा जा सकता है कि सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थ या धन विनिमय-सान्य भी हो सकता है और अविनिमय-सान्य भी। आगे के विषय को समस्ते के लिए अर्थ या धन के इस लच्चा को व्यान में रखना बहुत आवश्यक है।

कोई व्यक्ति वास्तव में धनवान कम माना जाना चाहिए १— इससे हम इस निष्कर्प पर पहुँचते है कि किसी श्रादमी को केवल इसलिए घनवान या सम्पत्तिवान नहीं समभा जाना चाहिए कि उसके पास बहुत सा रुपया-पैसा, नोट या सरकारी सिक्यूरिटी श्रादि है, या हिन्सक श्रस्त्र या विषेले पदार्थ श्रादि इतने बड़े परिमाण में है कि उनका विनिमय-मूल्य बहुत श्रिषक मिल सकता है। हमें यह सोचना होगा कि वह व्यक्ति इस द्रव्य का तथा इन वस्तुश्रो का उपयोग किस रीति से करता है। जब वह इनके सचय श्रीर उपयोग में लोकहित की भावना का परिचय देता है, दूसरों से श्रपने माई-बहिन की तरह प्रेम का व्यवहार करता है, तब ही वह घनवान कहलाने का श्रिषकारी है। यदि इसके विपरीत, वह व्यक्ति समाज के कल्याण की उपेद्या कर उस वस्तु-सग्रह का श्रपने निजी स्वार्थ-साधन में श्रीर दूसरों के शोषण श्रीर पीडन मे उपयोग करता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए श्रनर्थवान या विपक्तिमान उपाधि देना ठीक होगा।

किसी देश के धनी होने की सची कसोटी—उपर्युक्त विचारधारा के अनुसार किसी देश में बहुत सी वस्तुओं की बड़े परिमाण में उत्पत्ति होने से ही उस देश को अर्थवान नहीं माना जा सकता। इस समय अनेक देश ऐसा हिसाब उपस्थित कर सकते हैं कि कुछ, वर्ष ण्हले उनकी जितनी सम्पत्ति थी, उसकी अपेन्ता आज कई गुनी बढ़ी हुई है। पर इनमें से कितने ही ऐसे हैं जिनके पास रूपया तथा कृत्रिम आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले पदार्थ खूब होते हुए भी वहाँ भोजन-वक्त आदि की कमी है। इन देशों को धनवान नहीं कहा जाना

चाहिए । भोजन-वस्त्र झादि की कुल राशि यथेष्ट होने पर भी कोई देश उस समय तक धनवान कहे जाने का ग्राविकारी नहीं है, जब तक इस बन का ग्रावि-•कारा भाग कुछ थोड़े से प्जीपतियों, लखपतियों या करोडपतियों, सेट-साह्कारो या जागीरदारो-जमीदारा ग्रादि के ही पाल है, त्रीर सर्वसाधारण को ग्रपनी रोजमर्ग की श्रनिवार्न श्रावण्यकताश्रो की पूर्ति के साधन यथेण्ट परिमास मे सुलभ नहीं होते। इस प्रकार देश के प्रति व्यक्ति की श्रीसत सम्पत्ति का विशेष महत्व नहीं, यह ग्रौमत का हिसाब ग्रमेक बार कितना धोला देने वाला होता हे, यह सहज ही समभा जा सकता है। हम किसी देश को वास्तव में धनवान तभी कहेंगे, जब वहाँ सब ग्राटिमयों को ग्रापने जीवन-निर्वाह तथा शारीरिक, मानसिक श्रीर नैतिक विकास के साथन उपलब्य हां, श्रीर उनमें श्रार्थिक विषमता बहुत ही मर्यादित परिमाण से त्राधिक न हो । यह भी जरूरी हे कि वह देश समिष्टि रूप से और वहाँ के निवासी व्यक्तिगत रूप से ग्रपनी जरूरते कम करते हुए नेतिक कॅचाई की तरफ लगातार वढ़ रहे हो। नैतिक ऊँचाई का मापद उयही हे कि उस देश के ब्यादमी ब्यापस मे एक-दूसरे को या ब्यन्य देशों के लोगो को ब्रापने ही जैसा मान कर उनके टु ए श्रीर तकलीफो मे ब्रियात्मक सहानुभूति का परिचय देते हैं।

एक बात और। पहले कहा गया हे कि सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार हवा, पानी और रो हानी जेसी प्राकृतिक और सर्व-सुलम सम्पत्ति भी धन हे, भले ही वह विनिमय-सान्य न हो। इस प्रकार टो देशों में अन्य अर्थ की दृष्टि से समानता होते हुए जिस देश में आदमी दन चीजों का दनके प्राकृतिक शुड़ रूप में यथेण्ट उपयोग करते है, अथवा जहाँ ये आधिक गुग्रकारी हे, वही देश अधिक बनुवान भाना जायगा।

सिंचा आदमी ही मचा धन है—पिट सद्दम विचार किया जाय तो किसी देश की वास्तविक सम्पत्ति कुछ पदार्थ न होकर वहाँ के नर-नागे है। ये जितने अविक स्वस्थ, गुणवान, नीतिवान, सेवामावी होगे, उतना ही वह देश अविक धनवान माना जाना चाहिए। गावीजी ने कहा है 'सच्चा आदमी ही सच्चा वन है। जिस राष्ट्र मे नीति है।' वह धन-सम्पन्न है, इसी प्रकार रिक्तन का कथन है— 'जीवन ही सच्चा धन है, वह जीवन जिसमे प्रेम, आनन्द और सद्मावना की

संग्र्ण शक्तियाँ वर्तमान है। वही राष्ट्र सब से अधिक धनवान है, जिसकी गोद में अधिकाधिक उदार और सुखी मानवात्माएँ पलती हैं। वही मानव सब से अधिक मालदार है, जो अपने जीवन के सम्पूर्ण कर्तव्यों को पूरा कर, दूसरे प्राणियों के जीवन पर व्यक्तिगत रूप से एवं अपने प्राप्त ऐशवर्य द्वारा अधिकाधिक प्रभाव डालता है।

सर्वींदय अर्थशास्त्र वस्तु-मूलक न होकर व्यक्ति-प्रधान है। अगर किसी बात र्या चीज से एक व्यक्ति का सच्चा हित सधता हो—यह निश्चय है कि इस हित से किसी दूसरे का अहित हरगिज नहीं हो सकता, और अगर होता है, तो उस हित में ही दोप है—तो वह बात या चीज धन समम्भी जायगी। यह है सर्वोंदय अर्थशास्त्र द्वारा स्वीकृत धन सम्बन्धी विचार-धारा! क्या हम इस अर्थ में धन-वान बनने का प्रयत्न करेगे और अपने देश तथा इस विश्व के ऐसे धन को कुछ बढाने की दिशा में अप्रसर होगे ?

विशेष वक्तव्य—वर्तमान श्रवस्था में ससार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु श्रर्थ (रुपया-पेसा) माना जाता है। श्रादमी लच्मी के पुजारी है। कहा जाता है—सर्वे गुणा काचनमाश्रयन्ति। प्रत्येक वस्तु का मूल्याकन श्रव पैसे में किया जाता है। बुद्धि श्रीर योग्यता का भी माप इस बात में है कि उनसे कितना धन प्राप्त किया जा सकता है। यह पूजीवाद का लच्चण है। इस विचारधारा के श्रनुसार श्रम का यथेष्ट महत्व नही माना जाता। इससे विपमता श्रीर सप्तर्थ बढता है। इसे दूर करना है। यह सर्वोदय की भावना से, श्रम की यथेष्ट प्रतिष्ठा करने से ही समय है। श्रस्तु, सर्वादय में श्रर्थ या धन को उसके सिंहासन से उतार कर मानवी गुणो को उच्च स्थान प्रदान करना है।

#### तीसरा अध्याय

### अर्थशास्त्र के भाग

उत्पत्ति का उद्देश्य और व्येय उपयोग है, इसी प्रकार उपयोग का उद्देश्य और व्येय जीवन हैं।

---रस्किन

जो आदमी जमीन में एक बीज डालता है ओर बहुसएयक बीज उपजाता है, वही बन का सबा निर्माता है। किसी एक माल को नया रूप देना सबा उत्पादन नहीं है।

—जो का कुमारापा

मनुष्य की आर्थिक क्रियाएँ आर अर्थशास के माग—मनुष्य की अपने जीवन-निर्वाह तथा विकास के लिए विविध वस्तुओं नी आवण्यकता होती है, वह इनका उपयोग करता है। ये चीजे मार उसे बनानी, पैटा करनी अथवा सम्मह करनी होती है। कोई आदमी अपनी जरूरत की मत्र चीज स्वय पेटा नहीं कर सकता, उसे दूसरों की बनारी चीजे लेनी, और बटले मे अरनी बनायी चीजें दूसरों को देनी होती है। बहुधा आदमी विविध वस्तुओं की उत्पत्ति में दूसरों की सहायता लेता है। इस दशा में उसे उनकी इस सहायता का मितिफल देना होता है। इस मकार मनुष्यों की आर्थिक क्रियाएँ मुख्यत ये होती है—(१) खाना-पहनना आदि, अर्थात् उपयोग, (२) उपयोग के लिए वस्तुएँ बनाना, पेटा करना या सम्मह करना, अर्थात् उत्पत्ति (३) पदायों का अटल-वदल या क्रय-विकय, अर्थात् विनिमय, और (४) उत्पत्ति में सहायता देने वालों को उनका प्रतिफल देना, अर्थात् वितरण।

इन ग्राधिक क्रियाओं के ग्रनुसार ग्रर्थशास्त्र के मुख्य चार भाग किये

जाते है—उपयोग, \* उत्पत्ति, विनिमय और वितरण । इनके अतिरिक्त इसमे यह भी विचार होता है कि प्रचलित अर्थ-व्यवस्था के साथ राज्य का क्या अथवा कहाँ तक सम्बन्ध है । अब हम अर्थशास्त्र के सब भागों का अर्थ और विषय कुछ, स्पष्ट करते हैं । पहले उपयोग को लीजिए।

उपयोग; आर्थिक क्रियाओं का मूल हेतु—साबारणतया यदि किसी वस्तु का उपयोग न हो, तो उसका उत्पादन भी न हो, फिर उसके विनिमय ऋौर वितरण की तो बात ही क्या ! मनुष्य को विविध वस्तुत्रां के उपयोग करने की ग्रावश्यकता होती है, इसीलिए उसका उत्पादन ग्रादि होता है। 1इस प्रकार उपयोग हमारी ऋार्थिक क्रियात्रों का मूल हेतु कहा जा सकता है। हाँ, यह स्मरण रहे कि ग्रर्थशास्त्र मे वस्तुत्रो या सेवाग्रो के सभी प्रकार के खर्च को उपयोग नहीं कहा जाना. यह विचार करना होता हे उस खर्च से किसी ग्रादमी या समाज के जीवन-निर्वाह या विकास में सहायता मिली या नहीं ! उदाहरण के निए एक ग्रादमी रोटी खाकर ग्रपनी भुख मिटाता है ग्रीर दूसरा उसे ग्राग में फेंक कर जला डालता है। दोनो दशास्त्रों में रोटी खर्च हो गयी, उसकी उपयोगिता समाप्त हो गयी। परन्तु पहली दशा मे, ग्रर्थात् खाने से, त्रादमी का जीवन-निर्वाह हुन्रा, इसे रोटी का उपयोग हुन्रा, कहा जायगा। इसके विपरीत, दूसरी दशा मे, रोटी के जलने से किसी ऋादमी को कुछ लाभ नहीं हुआ, इसे रोटी का उपयोग नहीं कहा जायगा। हमारे इस उदाहरण को कुछ पाठक कृत्रिम समभेगे। परन्तु श्रमरीका मे श्रनाज की पकी फसलो को जला डालने श्रीर इगलैड मे फलो को नदी मे बहाने की घटनाएँ ऋसत्य नही । ऋस्तु, उपयोग का ऋर्थ किसी वस्तु

<sup>्</sup>वर्तमान ऋर्थशास्त्र में 'उपभोग' शब्द का व्यवहार किया जाता है। पर उसमें भोग-विलास की गंध श्राती है। वह सर्वोदय ऋर्थशास्त्र की उस भावना से मल नहीं खाता, जिसकी बुनियाद ही सयम ऋौर त्याग हो, जिसका लच्य जरूरतों को वढाना नहीं, बल्कि उन्हें यथा-सम्भव कम करना है। इसलिए हमें उपभोग के स्थान पर उपयोग का व्यवहार करना उचित जॅचता है।

<sup>‡</sup>त्र्याजकल बहुधा उत्पादन मे उपयोग को प्रधानना न देकर मुनाफे का लच्य रखा जाता है। इसके बारे मे खुलासा विचार त्र्यागे किया जायगा।

को ऐसे काम में लाने से होता है, जिससे किसी व्यक्ति या समाज का हित या विकास हो । अर्थशास्त्र के इस भाग में यह विचार किया जाता है कि मनुत्र जो नग्ह-तरह के पदार्थों को खर्च करता है, वह कहाँ तक उचित हे और किस सीमा पर अनुचित हो जाता है, आदमी का रहनसहन का दर्जा बढ़ाने का वास्तव म क्या अर्थ है, और वह कहाँ तक बढ़ाया जाना चाहिए।

श्रव उत्पत्ति का विचार करे।

उत्पत्ति का अर्थ, उपयोगिता की युद्धि—वास्तव मे मनुष्यिति सर्वथा नयी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। वह उसे केवल पहले से अधिक उपयोगी वनाता हे। उपयोगिता-वृद्धि को ही अर्थगास्त्र मे 'वनोत्पत्ति' कहा जाता हे। उपयोगिता-वृद्धि कई प्रकार से होती है। कुछ व्याओं में वस्तु के रूप या आवार में परिवर्तन होने से उत्रक्षा उपयोगिता वढ़ जाती है। उदाहरण के लिए किसान द्वारा खेती की जाती है, वह अन्न के रूप में प्रकृति की सहायता से मिट्टी, हवा. पानी और प्रकाश के द्वारा ऐसा परिवर्तन करता है कि अन्न के एक एक टाने में कई-कई दाने पेटा हो जाते है। इस प्रकार वह बीज की उपयोगिता रूप-परिवर्तन द्वारा बढाता है। जो अन्न पहले दो-चार दिन ही परिवार का निर्वाह करता, उससे अन्न कई माह तक काम चल सकता है, अर्थवा यो कहे कि जिससे एक परिवार का पालन होता, उससे अन्न अर्थन परिवारों का हित होता है।

रूप-परिवर्तन द्वारा ऐसी उपयोगिता-वृद्धि भी होती है कि कच्चे माल का तैयार माल वन जाय। उदाहरण के लिए श्रव्न की रोटी वनायी जाती है, लक्ष्मी से मेज, कुसी श्रादि सामान वनाया जाता है, रूड से तरह-तरह के कपडे बनाये जाते है। इस प्रकार विविध शिल्य और उद्योग धन्धे, रूपान्तर द्वारा होने वाली उपयोगिता-वृद्धि के उदाहरण है।

उपयोगिता का सही अर्थ—यहाँ उपयोगिता का वास्तविक अर्थ विचार-णीय है। वर्तमान अर्थशास्त्र और सर्वोद्य अर्थशान्त्र में, इस विषय में मौलिक मत-भेद है। वर्तमान अर्थशास्त्र ऐनी प्रत्येक किया को उपयोगिता बढाने वाली कहता है, जो किसी वस्तु या सेवा को पहले से अधिक मृल्यवान या कीमती वना दे। उसकी उपयोगिता की कसौटी विनिमय-मृल्य है, वह उपयोगिता का माप पैसे से करता है। इसी विचारधारा के कारण त्राजकल पदार्थों के रूपपरिवर्तन की कियाएँ उत्तरोत्तर बढ रही हैं। वस्तुत्रों को श्रिधिक श्राकर्षक,
सुन्दर, लुभावनी या स्वादिण्ट बनाने की दिशा में नये-नये प्रयत्न किये जाते हैं।
इससे श्रनेक दशात्रों में उनकी वास्तविक उपयोगिता नहीं बढती, वे स्वास्थ्य के
लिए हानिकर हो जाती हैं। उदाहरण के लिए धान को मिलो में कट कर
उसका केवल छिलका ही नहीं उतारा जाता, वरन चावल का ऊपरी हिस्सा भी
घटा दिया जाता है, जिससे वह बहुत सफेद श्रीर चमकीला हो जाय। इस
चावल में पोपक तत्व कम रह जाता है, श्रीर यह 'वेरीवेरी' श्रादि रोग पैटा
करता है। दालो को पालिश किया जाता है, हल्दी, सींठ, इलायची श्रादि मसालों
को रगा जाता है, यहाँ तक कि मिठाइयो में रग डाला जाता है। ऐसे रूपपरिवर्तन से श्रसल में उपयोगिता-चृद्धि नहीं होती, वरन उपयोगिता घटती ही
है। श्रादमी यह कार्य श्रपने मुनाफे या स्वार्थ के लिए करते हैं। इस लिए
श्रसल में यह कार्य उत्पत्ति के श्रन्तर्गत् नहीं माना जाना चाहिए, चाहे बाजार
में ऐसे पदार्थ ऊँचे भाव से विकते हों। तो फिर उपयोगिता किसे कहना चाहिए?

इसका उत्तर गांधीजी के शब्दों में इस प्रकार दिया जा सकता है:—'उपयोगी वह है, जिससे मानव जाित का भरण-पोषण हो, भरण-पोषण वह हे जिससे मनुष्य को यथेष्ट मोजन- वन्त्र मिल-सके, या जिससे वह नीित के मार्ग पर स्थित हो कर स्त्राजीवन श्रम करता रहे।' इस प्रकार किसी वस्तु की उपयोगिता-इंडि की कसोटी यह है कि वह मनुष्य के जीवन-निर्वाह या नैितक विकास में पहले की स्र्पेन्ता कितनी स्राधिक सहायक हुई है।

विनिमय—ग्रावुनिक ग्रर्थ-व्यवर्स्था में उत्पत्ति ग्रीर उपयोग के बीच में विनिमय ग्रीर वितरण ने श्रत्यधिक महत्व प्राप्त कर रखा है। यह ठीक हे कि जिन दशाग्रो में मनुष्य स्वावलम्बी नहीं हो सकता, वह दूसरो की सहायता ले, ग्रीर उनकी ग्रावश्यकतानुसार उन्हें सहायता दे। पर यह कार्य उसी सीमा तक होना उचित है, जहाँ तक यह दोनों के पच्च में हितकर ग्रर्थात् दोनों के विकास ग्रीर प्रगति में सहायक हो। ग्रस्तु, समाज में पदायों का ग्रदल-यदल, एक

क्ष 'सर्वोदय' पुस्तक से ।

सीमित परिमाए में ही त्रावश्यक श्रीर उपयोगी है। श्राधुनिक ससार में प्रायः पटायों का सीया अटलबटल न हो कर उनका मुद्रा या नोटा द्वारा क्रय-विक्रय होना है। इसे विनिमय कहते हैं।

विनिमय में वस्तुयों के श्रिषकारियों या स्वामियों का परिवर्तन तो होता ही है, कुछ दशायों में उसके साथ ही स्थान-परिवर्तन भी हो सकता है। जब वस्तु का क्रव-विक्रय उसी स्थान (गॉवया नगर) के श्रादिमयों के हाथ होता है तो इस विनिमय में खामकर श्रिविकारी-परिवर्तन होता है। इसके विपरीत, जब वस्तु को दूसरे गाँव या नगर में लेजाकर वेचा जाना है तो इसमें न्यान श्रोर श्रिविकारी दोनों का परिवर्तन होता है। दोनों ही दशाशों में लोकमेवा की भावना भी हो सकती है, श्रीर स्वार्थ-साधन या मुनाफ की भी। श्राजकल श्रिविकाश व्यापारिया का उद्देश्य लोकहित न होकर नफा कमाना श्रर्थात् स्वार्थ-साधन करना होता है। वर्तमान श्रर्थात् पिक्चिमी श्रर्थशास्त्र इसकी कोई निन्दा नहीं करता, परन्तु सर्वोदय श्रर्थशास्त्र इसे सर्वथा श्रनुचित या त्याद्य मानता है।

सर्वोदय अर्थशास्त्र में विनिमय के अन्तर्गत यह विचार किया जाता है कि देश के जुदा-जुदा हिस्सो में बस्तुओं का उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओं को लच्य में रख कर किया जाय, जिनसे आम तौर पर किसी स्थान के आदमी को अपनी बन्तुएँ विकी के लिए दूर-दूर भेजना न पटे, जो बन्तुएँ न्यानीय आवश्यकताओं की पूर्ति होने के उपरान्त बचे, उन्हें ही बाहर मेजा जाय, और बह भी ऐसे स्थानों में जहाँ उनकी उत्पत्ति कम होने से वे बहुत आवश्यक हों। इस प्रकार व्यापार बहुत सीमित हो और उसमें पैसे की प्रभुता न हो तथा उसका उद्देश्य मुनाफा न होकर लोकसेवा हो।

वितर्श — ग्राजकल बहुत से पटाथों का उत्पादन केन्द्रित रूप मे ग्रीर बड़े पेमाने पर होता है। योजक या व्यवस्थापक को ग्रापने साधनों पर निर्भर न रह कर दूखरों के साधनों का ग्राश्रय लेना होता है। वह किसी से भूमि लेता है, किसी का श्रम, ग्रीर किसी की पूँजी। इससे इन साधनों के मालिकों को इनका प्रतिफल — लगान, मजदूरी ग्रीर सद्द — देकर बाकी सब को व्यवस्थापक ग्रापने मुनाफे के रूप में ले लेता है। इस ग्रार्थव्यवस्था का मृल मुनाफा ही है।

सर्वोदय अर्थशास्त्र बतलाता है कि एक परिवार या परिवार-समूह के ग्रादमी मिलकर अपने अम से और अपनी पूँजी से अपनी मुख्य आवश्यकताओं का सामान पैदा करें जिससे यथा-सम्भव लगान, मजदूरी और सुद का प्रश्न ही न हो, मुनाफे की बात न उठे, और वितरण की जटिलता का अन्त हो।

अर्थव्यवस्था और राज्य जिपर बताये हुए चार विषयों के अतिरिक्त अर्थशास्त्र में यह भी विचार किया जाता है कि अर्थव्यवस्था का राज्य से क्या सम्बन्ध है। बात यह है कि मनुष्यों को, समाज या समूहों में रहने की दशा में, कुछ काम ऐसे कराने होते हैं, जो सब के हित के होते हैं और सामूहिक रूप से किये जाते है। इनके लिए आदमी अपनी ओर से कुछ सत्ता उन लोगों को देते हैं, जो इनके करने के वास्ते नियुक्त होते हैं। इस प्रकार राजसत्ता का निर्माण होकर वह जनता के वास्ते आवश्यक कार्य करती है या उनमें योग देती है। इन कार्यों में जो खर्च होता है, वह निर्वारित नियमों के अनुसार जनता से वसल किया जाता है।

सर्वोदय अर्थशास्त्र मे स्वावलम्बन का लद्दा रहता है, अत यह विचार करना होगा कि जनता किस प्रकार अपने कार्यों के लिए सरकार पर कम-से-कम निर्भर रहे, और इस दृष्टि से शासन-व्यवस्था कैसी हो। इस प्रकार अर्थशास्त्र का एक भाग 'अर्थव्यवस्था और राज्य' होगा।

श्रथशास्त्र के भागों का सही महत्य—श्रंथशास्त्र के उपर्युक्त पाँच भागों में से, वर्तमान श्रवस्था में उत्पत्ति को प्रधानता दी जाती है, श्रौर उत्पादन प्रणाली दूपित होने से, श्रर्थात् उत्पादन के वडे पेमाने पर एक-एक स्थान में केन्द्री-करण होने से तथा उत्पन्न पदार्थों का उपराण वहुत दूर-दूर तक होने के कारण, इन् श्राथं व्यवस्था में विनिमय श्रौर वितरण को बहुत महत्व मिला हुग्रा है। विनिमय सम्बन्धी कियात्रों श्रौर सावनों ने विशाल स्वरूप धारण कर रखा है। इनके लिए कितनी व्यवस्था की जाती है, यह श्राणे वताया जायणा। इसी प्रकार वर्तमान श्राथं व्यवस्था में वितरण की एक जटिल समस्या उपस्थित है श्रौर इमें हल करने के लिए विविध विचारधाराएँ सामने श्राती हैं। विचार करने से यह स्थव्द हो जाता है कि विनिमय श्रौर वितरण तो उपयोग के सहायक मात्र है।

दनके कारण, सरकार के आर्थिक कार्यों का बढना अनुचित है। सामाजिक जीवन के आरम्भ में सरकार का जार्यंत्रेय बहुन ही परिमित ही था, यह क्रमणः बढता गया। अब अनेक विचारक राज्य-हीन या शासन-निरपेच् समाज वी कल्पना ही नहीं, आशाक्ष्मी करते हैं। इस्रायकार अर्थणास्त्र में विनिमय, वितरण ओर सरकारी कारों का महत्य वर्तमान काल को विशेष परिस्थितियों के कारण बहुन बढा हुआ हे, साबारण स्वाभाविक अवस्था में इनका स्थान गौण होना चाहिए।

सवांदय अर्थशास्त्र में इनका स्थान गौण ही है। यह अर्थगात्र उत्पत्ति श्रोर उपयोग का सामजस्य करता अर्थात् मेल वैठाता है। इसके अनुसार रोज-मगं की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए प्रत्येक ग्राम या जाम-समृह स्वावलभी होना चाहिए, अर्थात् उसे जिन चीजों की जरूरत हो, वे अथिकाश में वहाँ ही तथा विकेन्द्रित उत्पादन से ही पृरी की जायं। केवल कुछ खास-खास चीजें ही बाहर से मगायी जाय, वे भी यथा सम्भव पडोसी च्रेव से ही। इस प्रकार विनि-मय और वितरण का च्रेव सीमित किया जाय, ये बहुत ही कम रहे। विकेन्द्रित श्रोर स्वावलभी उत्यादन पद्वति से यही होता है। इस प्रकार सर्वादय अर्थ-शास्त्र के अनुसार सरकार के आर्थिक कार्य बहुत ही सीमित रह जाते हैं। अन्त में अर्थशास्त्र के मागों में से केवल उपयोग और उत्पत्ति रह जाते हैं। इनमें से भी, सर्वोदय अर्थशास्त्र उपयोग को प्रधानता दे कर, उसी की दृष्टि से उत्पत्ति करने का आदेश करता है, अगले खड में हम उपयोग का ही विचार करेंगे।

#### दूसरा खड

# उपयोग

४—उपयोग का लच्य ५—हवा, प्रकाश, पानी और मिट्टी ६—भोजन

७ वस्त्र

८ मकान

६-शिचा

१०—स्वास्थ्य श्रीर मनोरंजन ११—रहनसहन का दर्जा श्रोर जीवन-स्तर धनी के घर उसके लिए श्रनावश्यक चीजे भरी रहती है, मारी-मारी फिरती है, खराव होती रहती है, दूसरी श्रोर उनके श्रभाव में करोड़ों मनुष्य भटकते फिरते हैं, भूखों मरते हैं, जाड़े से ठिठुरते हैं। यदि सब लोग श्रपनी श्रावश्यकता-भर को ही सप्तह करें तो। किसी को तगी न हो श्रोर सब को सन्तोप रहें। श्राज तो डोनों ही तंगी श्रनुभव करते हैं। करोड़पति श्ररवपित होने को छटपटाता है, उसे सतोप नहीं रहता। कगाल करोड़पति होना चाहता है, उसे पेट भरने-भर को ही पाकर सतोप होता दिखायी नहीं देता। परन्तु कगाल को पेट-भर पाने का श्रिधकार है, श्रोर समाज का वर्म है कि उसे उतना प्राप्त करा है। श्रतः उसके श्रार श्रपने सतोप के लिए शुरुश्रात धनी को करनी चाहिए। वह श्रपना श्रत्यंत परिष्रह त्याग दें तो टरिंद्र के काम-भर को सहज में मिल जाय श्रीर दोनों पन्न सतोष का सवक सीखे।

-गांधीजी

#### चौथा ग्रध्याय

# उपयोग का लद्य

तू करोड़ों खुशी से कमा। लेकिन सममले, तेरा धन सिर्फ तेरा नहीं, सारी दुनिया का है। इस लिए जितनी तेरी सच्ची जरूरते हैं, उतनी प्री करने के बाद जो बचे, उसका उपयोग समाज के लिए कर।

—गॉथी जी

त्रर्थशास्त्र के कीन-कीन-से माग होते है, इसका विचार पहले किया जा चुका है। ग्रव एक-एक भाग के सम्बन्ध में खुलासा लिखा जायगा। पहले उपयोग को लेते हैं।

उपयोग का महत्व—उपयोग का महत्व उत्पादक तथा उपयोक्ता दोना की हिन्द से है। पहले उत्पादक की बात लीजिए। ग्राटमी ऐसी ही चीजे बनाता या पैदा करता है, जो या तो स्वय उसके काम ग्राये, या जिन्हें दूसरों को देकर उनसे वह ग्रपनी जरूरत की चीजे ले सके। इस प्रकार यह ग्रावश्यक है कि हम जो वस्तुए उत्पन्न करे, वे ऐसी हो, जिनका उपयोग होता हो। हम ग्रनुपयोगी वस्तुत्र्यों का उत्पादन न करे । साथ ही हमें यह भी विचार रखना चाहिए कि हम ग्रपनी सुविधा या लाम के लिए ऐसी वस्तुत्र्यों का उत्पादन न करे, जो लोक-हित की हिट से हानिकर हों। इस प्रकार उत्पादकों के लिए उपयोग का विपय बहुत विचारणीय तथा महत्वपूर्ण है।

दूसरी ख्रोर उपयोग करने वालों की दृष्टि से भी यह विषय कम महत्व का नहीं। यदि हम द्यावश्यक चस्तुख्रों का उपयोग न करे तो हमारी जीवन-राक्ति चीण होने से उत्पादन-चमता भी कम हो जाती है। ऐसी दशा में हमें ख्रपने खाने-पहनने को भी पूरा नहीं मिल सकता। इसका परिणाम यह हो सकता हे कि द्यन्त हम जीवित ही न रहें। फिर, प्रायग्य उपयोक्ताख्रों की रुचि ख्रीर इच्छाख्रों को देख कर ही उत्पादक तरह तरह की वस्तुए बनाते हैं। यदि देश में

शौकीनी, भोग विलास श्रौर ऐश्वर्य श्रादि का सामान बहुत बडे परिमाण में बनाया जाता है तो इसके लिए उत्पादक तो दोषी हैं ही, पर उसका मुख्य दायित्व उन लोगों पर है जो इन चीजों का उपयोग करते हैं। उत्पत्ति की बाग डोर उनके ही हाथ में है, वे श्रपनी सुरुचि श्रौर सयम का परिचय देकर देश के उत्पादकों का उचित पथ-प्रदर्शन श्रौर नेतृत्व कर सकते हैं। इन बातों से उपयोग का महत्व सफट है।

उपयोग का लच्य, सुख की प्राप्ति—उपयोग सम्बन्धी विविध बातो का विचार करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि उपयोग का क्या लच्य है, श्रयवा क्या होना चाहिए। पहले कहा जा चुका है कि मनुष्य में जीवित रहने की स्वाभाविक अभिलापा है, पर वह मुख-पूर्वक जीना चाहता है, दुख या क्लेश भोगते हुए नहीं । वह विविध कार्य इसीलिए करता रहता है कि उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो, उसका जीवन ग्रानन्टमय हो । प्रत्येक व्यक्ति ग्रानन्द की खोज मे है, उसकी सारी दौड-वृप का उद्देश्य इसी की प्राप्ति है। हम खाना खाते है तो मुख के लिए, कपडा पहनते है तो मुख के लिए, मकान बना कर रहते हैं तो मुख के लिए। अन्य तरह-तरह के पटाथों के उपयोग करने में भी हमारा हेतु यही रहता है । मनुष्य जाति आरम्भ मे इनी-गिनी वस्तुओ का उपयोग करती थी, धीरे-धीरे उपयोग के लिए नयी-नयी वस्तुस्रो का स्राविष्कार किया गया। 'सभ्यता' की वृद्धि के साथ उपयोग में ख्राने वाली वस्तुख्रों की सस्या या परिमाण व्टता गत्रा । त्र्याजकल के साधारण ग्रामीण के भी रहन-सइन का ग्राध्ययन करने पर यह सफट हो जाता है कि उसके द्वारा होने वाला उप गेग कितना वढ गया है और वढता जा रहा है। यह प्रगति सुख-प्राप्ति की लालसा से की गयी है। इस प्रकार उपयोग का लद्दर सुख की प्राप्ति है।

सुख की पहचान, हितकारी और स्थायी सुख—णय सुख से हम ऐसे ही सुख का ग्राशय लिया करते है, जो खाने पहिनने, सूचने या सुनने ग्रादि से मिलता है। यह इन्त्रिय-सुख या शरीर-सुख है, और कितने ही ग्राटमियों के लिए यही सब-कुछ नहीं, तो बहुत-कुछ होता है। परन्तु वास्तव में मनुष्य केवल उसका शरीर नहीं है, और उसका सुख केवल शारीरिक सुख में ही नहीं समा सकता । शारीर-मुख बहुधा चिणिक या अस्थायी होता है। अनेक बार तो उसके बाद बहुत कष्ट भोगना पडता है। हम जीभ के स्वाद से जब खूब भोजन कर लेते है तो पहले तो मुख मालूम होता है, पर पीछे बीमार पड कर अपने किये पर पछताते है। श्री काका कालेलकर ने कहा है—

'सुख की चाह तो सवो को है, लेकिन सव लोग मुख को पहचानते नहीं हैं। इसीलिए भगवान को अपने गीता शाख में मुख का छल विवेचन करना पड़ा। उन्होंने मुख के तीन प्रकार बताये हैं और उनमें से जो मुख सबसे अधिक हितकारी, स्थायी और उन्नितकर है, उसे सात्निक सुख कहा है, और उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि जो शुरू में जहर के जैसा कड़वा और अक्चिकर मालूम होता है, लेकिन अन्त में अमृत के जैसा स्वाविष्ट और कल्याणकारी है, वही सात्निक सुख है। हमारे सामाजिक जीवन मं न्यायनिष्ठा, सिनाचार और विश्ववन्धुत्व शुरू में कड़वा सा लगता है, स्वार्थ का विनाशक सा मालूम होता है, लेकिन अन्त में वही सुखमय और अमृतमय है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि जिनमें हिम्मत नहों हें, वे अल्प सुख को—प्रेय को—पसन्द करते हैं, और जो स्थाने हें, दीर्घदर्शी है, वे स्थायी सुख को सर्वसुख को, श्रेय को पसन्द करते हैं। महात्मा जी ने हमें हमेशा इस श्रेय-सुख का ही रास्ता बताया है।'

ससार में कुछ ग्रादमी भावी जीवन को सुख्मय बनाने का प्रयत्न किया करते हैं ग्रीर कुछ तो ग्रगले जन्म के सुख के लिए तरह-तरह के दान-वर्म, मत, उपवास ग्रादि भी करते हैं, तथापि प्रायः ग्रादमी तात्कालिक सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करना है, चाहे वह ग्रल्मकालीन ही हो। इस प्रकार वह सोचता है कि ग्राज का दिन, वर्तमान सभय ग्रच्छी तरह मीज से बीते। वह कल की, भविष्य की चिन्ना नहीं कग्ता। वह भावी सुख के लिए, चाहे वह दीर्घकालीन ही हो, ग्राज के सुख या ग्राराम का त्याग करना नहीं चाहता। इस प्रकार ग्रादमी भोग विलास ग्रीर फैशन या गौकीनी का जीवन विताने का उच्छुक रहता है। इसमें जो सुख प्रतीत होता है, वह ग्रल्पकालीन ही होना है, पीछे इसकी ग्रादत पड

<sup>\* &#</sup>x27;सर्वोदय', ग्रगस्त १९४६.

जाने पर इसकी श्रिधिकाविक श्रावश्यकता होने लगती है, बरूरते बढ़ती जाती हैं, श्रीर पूर्ति न होने से शरीर को ही नहीं, मन को भी कष्ट होता है। इसलिए हमें चाहिए कि विविध पदार्था का उसी सीमा तक उपयोग करें, जितना श्रत्यन्त श्रावश्यक हो, श्रर्थात मोग-विलास, शौक, नशे श्रावि के लिए उपयोग न करें। हम उपयोग में दूरदर्शिता से काम ल, जिससे इस समय कुछ श्रमुविधा भी सह कर, श्रपने तात्कालिक सुख में कुछ कमी करके भी पीछे दीर्घ काल तक सुख पाये। उदाहरण के लिए श्रादमी श्रपना द्रव्य चिणक सुख देने वाले मादक पदार्थ में खर्च न कर पौष्टिक भोजन में करें, जिससे शरीर को वास्तविक श्रीर दीर्घकालीन लाम हो। इसी प्रकार धन खर्च करने के श्रन्य उदाहरण लिये जा सकते हैं।

सुख का चेत्र-मनुष्य एकाकी नहीं, सामाजिक प्राणी है। उसे समाज के सुल-दुल का व्यान रखना होता है। समाज के सुल में उसका सुल है, श्रीर समाज के दु ख मे उसका दु ख है, भले ही वह इस बात को न समके या न विचारे । माँ अपने वच्चों को सुख देने के लिए स्वय अनेक प्रकार के कण्ट उठाती है, त्रीर इसमें मुख का अनुभव करती है, कारण वन्चों का मुख माँ का अपना मुख है। स्त्री-पुरुष एक दूसरे को मुखी करने के लिए उत्सुक रहते हैं, यह कोन नहीं जानता । इसी तरह हम परिवार के अन्य सदस्यों के सुख में अपना सुख मानते हैं। हमारे विचार का च्रेत्र बढता है तो हम ऋपने मुहल्ले, ग्राम या नगर के लिए मुख के साधन जुटाने की बात मोचते है ग्रौर श्रागे बढ कर, हम देश-प्रेम या राष्ट्र-भक्ति त्र्यादि का विचार करते है। हमारे विकास की यही चरम सीमा नही है। इसके ग्रागे की मजिल विश्ववधुत्व या मनुष्य-मात्र का भाईचारा है, जिसे 'सर्वे सुितनः मवन्तु' या सर्वोदय मे प्रकट किया गया है। स्रादर्श तो 'सर्व भूत हिते रतः' अर्थात् प्राणी-मात्र के सुख का विचार रखना है। अरत्, मनुष्य के सुख का चेत्र, उसकी ज्ञान-वृद्धि के साथ-साथ बढता जाता है, यहाँ तक कि उसे यह ग्रमुमव होता है कि यथा सम्भव उसे सबके सुख का ख्याल रखना चाहिए, किसी को भी मण्ट न दिया जाय, यहाँ तक कि वृत्तों स्त्रीर बनस्पति त्र्यादि की भी रचा ग्रौर दृद्धि तथा खनिज त्र्यादि प्राकृतिक पदायों का भी ण त्र्यावश्यक है। ग्रस्तु, इस विषय के विस्तार में न जा कर हमें

यहाँ यही कहना है कि मनुष्य के मुख का त्रेत्र विश्वव्यापी है, उसे छोटे टायरे में सीमित करना उसके अनान का स्वक और उसके वास्तविक तथा दूर के स्वार्थ में बाधक है । आदमी को चाहिए कि अपने सामने उपयोग का लद्य स्थायी, हितकर और सात्विक सुख अर्थात् श्रेय रखे।

उपयोग और आवश्यकताएँ—हम श्रनेक बार श्रपनी श्रावश्यकताश्रों का ठीक विचार न करके ऐसा उपयोग करते हैं, जिससे हमें चिणिक श्रर्थात् थोड़ी देर का ही सुख मिलता है, श्रोर पीछे बहुत कष्ट उठाना पडता हे, हमारा स्वास्थ्य विगड जाता है, मन में विकार पैदा होता है, हमारा विकास हक जाता है श्रीर समाज-हित में बाबा होती है। इससे स्पष्ट है कि श्रावश्यकताश्रों का विपय बड़ा महत्व-पूर्ण है। श्राजकल मनुष्य ने श्रपनी भीतिक श्रावश्यकताश्रों के कम या ज्यादा होने के श्रावार पर समाज में बहुत मेद-भाव उपस्थित है। जिन श्रादिमयों को श्रिषक श्रावश्यकताएँ पूरी करने के साधन प्राप्त हैं, उन्हें ऊँचे वर्ग का माना जाता है, श्रीर दूसरों को नीचे वर्ग का। इस प्रकार का मेद बहुत श्रानिष्टकारी है। गावीजी ने कहा है—

'किमी भी उच्च वर्ग और श्राम जनना के, राजा श्रीर रंक के बीच के बढ़े भारी भेट को यह कहकर उचित नहीं मान लेना चाहिए कि पहले की श्रावश्यकताएँ दूसरे से बढ़ी हुई है। श्राज के श्रमीर श्रीर गरीब के भेट से दिल को चोट पहुँचती है।'

माथिमक आवश्यकताएँ; उपयोग में सामाजिक दृष्टि होनी चाहिए—मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएँ प्रकाश, हवा, जल, भोजन-वस्त्र और मकान है। प्रकाश और हवा को प्रकृति ने सर्वत्र सुलम क्या है, और दन्हें असीमित मात्रा में दिया है, ये सबके ही उपयोग के लिए हैं। अतः इन पर किसी व्यक्ति या सस्या का अविकार नहीं माना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी को यह अधिकार न होना चाहिए कि अगुवम या कीटागु वम द्वारा दन्हें दृषिन कर सके। यही बात जल के सम्बन्ध में है। जमीन के नीचे से जल कीच कर लाने में परिश्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए उस पर व्यक्ति या परिवार का

श्रविकार मान लिया जाता है, तथापि कुएँ या वावडी श्रादि के जल का उपयोग दूसरे श्रादमी भी श्रपनी-श्रपनी श्रावश्यकता के लिए करते हैं, इस प्रकार व्यवहार में इस जल पर भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए समाज का श्रिष्कार मान्य होता है। फिर प्राकृतिक तालाब नाले नदी श्रादि तो समाज के हैं ही, श्रीर होने भी चाहिए। श्र इसलिए इनके उपयोग में सामाजिक हान्ट रहनी चाहिए। गम्भीर विचार करने से इसका श्रर्थ यह है कि इनके उपयोग में यह ध्यान में रखा जाय कि ये वर्तमान पीढ़ी के लिए ही नहीं, श्रानेवालो पीढ़ियों के लिए मी हैं, इसलिए इनका श्राध्य उपयोग न कर मितव्यियता या किफायत करनी चाहिए।

मोजन, वस्त्र, मकान आदि के लिए आदमी को श्रम करना होता है, इस-लिए इन पर एक सीमा तक व्यक्ति या परिवार का अधिकार मान्य है। पर किसी व्यक्ति और परिवार को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह समाज का अग है, इसलिए उस पर यह दायित्व है कि वह अपनी अनिवार्य आवश्यकता से अविक इनका ऐसा उत्योग न करे जो समाज के व्यापक हित म वाधक हो।

आवश्यकताओं का नियंत्रण—साधारणतथा ज्ञादमी ज्ञावश्यकताओं की पूर्ति में मुख का अनुमव करता है, परन्तु जब ज्ञावश्यकताएँ अनन्त हों, ज्ञौर नित्य नयी बढती जाती होतो अनेक आवश्यकताएँ हर दम अतृप्त रहने वाली ठहरीं। ऐसी दशा में आदमी को सुख कैसे मिल सकता है। तो क्या सभी आवश्यकताओं का नियंत्रण किया जाना चाहिए १ क्या ऐसा करना सम्भव या व्यावहारिक है १ यदि सब आवश्यकताओं का नहीं, तो कीन-कौनसी या किस प्रकार की आवश्यकताओं का नियंत्रण किया जाना अभीष्ट है १

प्राप्त सुख दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन होने की दृष्टि से आवश्यकताएँ दो प्रकार की होती है—(१) जिनकी पूर्ति से व्यक्तिगत तथा सामाजिक लाम होता है, जैसे अपनी या अपने परिवार की जीवन-रक्तक या निपुणता-वर्द्ध भोजन-वस्त्र तथा शिक्षा आदि की आवश्यकता, दूसरों की मलाई की आवश्यकता, देशोन्नित की आवश्यकता।(२) जिनकी पूर्ति से क्षिणक सुख तो अवश्य

<sup>\*</sup> भूमि के सम्बन्ध में त्र्रगले खड में विचार किया जायगा।

मिलता है, पर अन्त में दुख ही होता हे और दीर्वकालीन हिन्द से समाज और देश को हानि पहुँचती है, जैसे मादक या उत्तेजक पदार्थों तथा विलासिता आदि की वस्तुओं का सेयन, अपने म्यार्थ के लिए हानिकर वस्तुओं का प्रचार या दूसरों का शोपण। इन दो प्रकार की आवश्यकताओं में प्रथम प्रमार की तो उचित हैं, और उनकी पृर्ति की जानी चाहिए, दूसरे प्रकार की आवश्यक्ताएँ अनिष्ट-कारी हैं, इनका नियवण होना आवश्यक है।

मनोनिग्रह या इन्द्रिय-दमन-जो व्यक्ति अविक तथा स्थावी सतीप श्रीर मुख पाना चाहता है, उसे अपने मन श्रीर इन्हिनों को वश में रखना बहुत जुरूरी है। हमें अपनी कृत्रिम या ऐसी आवश्यकताओं नो नियत्रिन करना चाहिए जो हमारी वाम्विक-शागीरिक, मानिलक ग्रीर ग्रात्निक-उन्नति में वाधक हो, जिनमें लोकहिन में रुकावट होनी हो। अवश्य ही अपनी आवश्यकताओं के नियत्रण में त्राटमी को त्रारम्भ में कुछ कव्ट प्रतीत होना न्वाभाविक है, परन्त धीरे-धीरे उसे इसका अभ्यास हो जाता है स्रोर उसे वह शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसे मनोनित्रह या उन्हिय दमन कहा जाता है। उस शक्ति से वह ऐसी त्र्यावश्यकतात्र्यों का नियत्रण करे, जिनके कारण वह शौकीनी या भीग विलास के पदायाँ का उपयोग करने को प्रेरित होता है। हमाग ब्राटर्भ यह नहीं है कि सभी त्रावश्यकतात्रों को रोको, खाना-पीना भी वन्ट वर टो त्रीर शरीर को मुखा डालो । हमारा लच्य नहीं होना चाहिए कि जीवन-नात्रा के लिए ग्रावश्यक वस्तुत्रां का उपयोग करो, पर इसमें विवेक से काम लो, मर्राटा ना न्यान रखी दूसरो के हित का भी विचार करो। जीयो ग्रीर जीने टी-पही नर्ग, दूसरा की जीवित रखने के लिए, समान के मुख श्रीर कल्याण के लिए श्रपना जीवन वितायो । वास्तव मे यही जीवन हे, इसी मे मन्चा और असली मुख हे ।

श्रावश्यकताए मनुष्य के वडण्पन की मापक नही—श्रावश्यक-ताथ्रों के नियत्रण की बात कुछ पाठकों को बहुत खटकेगी। श्राजकल प्राव श्रादमी के वडण्पन का माप उसकी मौतिक श्रावश्यकताथ्रों से किया जाता है। जिस व्यक्ति की श्रावश्यकताएँ जितनी श्रिष्ठिक होती हैं, उतना ही उसे ऊँचे दर्जें का तथा श्रिष्ठिक सम्य माना जाता है, श्रीर समाज में श्रिष्क प्रतिष्टा दी जाती है। ग्रसल में होना यह चाहिए कि जो व्यक्ति समाज की जितनी ग्रिधिक सेवा करे ग्रीर उसकी उन्नित में जितना ग्रिधिक सहायक हो तथा ग्रिपनी निजी श्रावश्यकताएँ जितनी कम रखे, उसे उतना ही ग्रिधिक सम्य माना जाय ग्रीर ग्रिधिक ग्रावर-मान मिले।

अ।वरयकताओं सम्बन्धी आदर्श—ग्राजकल तो 'सन्य' ग्रादमी ग्रपनी ग्रावश्यकताओं को बढाता ही रहता है, साथ ही जितने पदाथों की उसे तत्काल जरूरत होती है, उससे भी ग्राधिक ग्रपने पास रखना चाहता है। वह समाज के दूसरे लोगों की जरूरत का न्यान नहीं रखता। इससे बढा ग्रानर्थ हो रहा है। ग्रावश्यकताओं के सम्बन्ध में हमारा ग्रादर्श क्या होना चाहिए—इस विपय में गांधीजी की ग्रागे दी हुई पक्तियाँ पथ-प्रदर्शक है—

'यि में कोई ऐसी वस्तु रखता या लेता हूँ जो मेरी तात्कालिक श्रावश्यकता की नहीं है तो में किसी दूसरे की चोरी करता हूँ। मैं यहाँ तक कहने का साहस करता हूँ कि यह प्रकृति का श्रपवाट-रहित नियम है कि वह हमारी दैनिक श्रावश्यकता की वस्तुए पर्याप्त मात्रा में प्रदान करती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी श्रावश्यकता से श्रधिक न ले तो ससार में दरिद्रता का लोप हो जाय; ससार का एक भी व्यक्ति भूखों न मरे।

गाधीजी का मत है कि हमे अपनी आवश्यकताओं में सामजस्य लाना चाहिए और जनहित के लिए स्वेच्छा-पूर्वक भूखें भी रहना चाहिए ताकि उनका भोजन-वस्त्र द्वारा भरण-पोपण होता रहे। उपयोग में ऐसा सयम और त्याग-भाव रहने से ही यथेष्ट लोकहित हो सकता है।

सदुपयोग और दुरुपयोग—ग्रावश्यकताग्रों के इस विवेचन से यह स्फट है कि उपयोग के बारे में हर एक ग्रादमी को बहुत विचार करने की जरूरत है। यद्यि, जैसा कि पहले कहा गया है, उपयोग वास्तव में वही है, जिससे व्यक्ति एव समाज दोनों का हित हो, साधारण तौर पर उसके दो मेद किये जाते है— दुपयोग ग्रीर दुरुपयोग। सदुपयोग उसे कहते है, जिससे उपयोक्ता के साथ समाज देश को मी लाम हो। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति पदाया का उपयोग इस प्रकार करता है कि उससे उसके बीवन का रक्षण और पोपण होता है, अथवा उसकी सास्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो उसके द्वारा किया जाने वाला उपयोग सदुपयोग कहा जायगा। इसी प्रकार समाजीपयोगी सहयाओं स्कृल, वाचनालय, पुस्तकालय, चिकिन्सालय, कृषि, प्रामोद्योग आदि में सहायता करना सदुपयोग है।

श्रव दुरुपयोग की बात लें । दुर्भाग्य से प्रत्येक देश में दुरुपयोग काफी होता है, भारत में भी इसकी कमी नहीं । कुछ दुरुपयोग तो ऐसा होता है, जिसमें उपयोक्ता की नीयत या उद्देश्य बुरा नहीं होता । वह श्रपने श्रजान, श्रालस्य श्रयवा लाचारी से श्रपनी तथा समाज की, दोनों की हानि करता है। इसके कुछ उदाहरण मादक पदार्थों का सेवन, श्रविवेकता-मृलक दान वर्म, कुरीतियों में होने वाला श्रपव्यय, भूठी मुकदमेवाजी, सम्पत्ति नो गांड नर रखना, जेवर वनवाना श्रादि है।

दूसरे प्रकार का दुरुग्योग वह है, जिसे उग्योक्ता अपने निजी लाम, सुविधा या गौकीनी आदि के लिए करता है पर जिससे समाज को हानि पहुँचती है. जैसे बहुत से गौकीन आदमी विलासिता की वस्तुओं का सेवन करते हैं। कितने ही आदमी सड़क के बीच में कड़ा या मैली वस्तुए फेंक देते हैं, नालियों में दर्ही फिरते हैं, नल से पानी लेकर उसे खुला ही छोड़ देते हैं, नदी या तालाव में स्नान करते हुए पानी का कुल्ला करते हें, गेल के डिज्वे में यात्रा करते हुए यहा ही थूकते रहते हैं। ये लोग अपनी जरा सी सुविधा के लिए सड़क, नाली, नदी, तालाब या रेल के डिज्वे आदि का दुरुपयोग करते हैं, जिससे समाज की बहुत हानि पहुँचाती है।

दुरुपयोग आँर आदते—ऊपर दुरुपयोग के थोड़ से वित्रयो का उल्लेख किया गया है, दूसरी वातों का विचार पाठक स्वय करले। बहुत से दुरुपयोग का कारण, मनुष्यों की आदते होती है। जब आदमी दूसरे की देखा-देखी, या गलती से एक बार दुरुपयोग करने लग जाता है तो कुछ समय बाद उसे उसकी आदत ही पड जानी है, फिर, ज्यों ज्यो समय बीतता है, वह आदत पक्तरी हो जाती हे और और उसका खूटना कठिन हो जाना है। हरेक आदमी को चाहिए कि बुरी

श्रादतों का शिकार होने से बचे, श्रारम्म से ही श्रन्छी सगत मे रहे, श्रीर सालिक साहित्य का श्रवलोकन करे।

वया धनवान अपना धन खर्च करने में स्वतंत्र रहें १-धनवान लोग शायः कह देते हैं कि हम अपना वन अपनी इच्छानुसार खर्च करे, इसमे किसी को ग्रापत्ति बरों होती है। उनका यह कथन अममूलक है। यह व्यान में रखना त्र्यावश्यक है कि उनके पाम जो धन है, वह उन्होंने ग्रकेले-ग्रकेले नहीं पैदा किया। उसकी उत्पत्ति समाज द्वारा दी हुई सुविधात्रां श्रौर परिस्थितियो से हुई है। समाज के अन्य लोगों का सहयोग न होता तो उनके पास यह सम्पत्ति कदापि न त्राती । इस प्रकार इस सम्पत्ति की उन्पत्ति का बहुत-कुछ श्रेय समाज को है, श्रीर इसलिए इसके उपयोग में समाज-हिन का व्यान रखा जाना श्राव-श्यक है । अगर धनवान मनुष्य मनमाने तौर पर आराम और विलासिता के पदार्थों को खरीटे तो इसका नतीजा यह होगा कि जीवन-रचक श्रीर निपुणता-दायक पदार्थों की पैदायश घट जायगी। इनकी कीमत बढ जाने से गरीब श्रीर मध्य श्रेणी के लोग इन वस्तुत्र्यां को उपयुक्त परिमाण में सेवन न कर सकेंगे। इससे उनका स्वास्थ्य, वल श्रीर कार्यच्मता का हास होगा, उत्पत्ति कम श्रीर घटिया होती जायगी श्रीर सारे समाज को हानि पहुँचेगी। इससे सफ्ट है कि धनवानों को ग्रपना वन विलासिता के पदायों में खर्च करने की स्वतत्रता गर्हा होनी चाहिए।

कुछ धनी लोग कह दिया करते है कि 'हमारी बदौलत मजदूरों को काम मिलता है, वेकारी दूर होने में सहायता मिलती है, परन्तु जब देश में जीवन-रक्त तथा निपुणता-वर्द्धक पदार्थ ही सब लोगों को मुलम न हो तो आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को इनके उत्पादन में लगाया जाय। ऐसा न करके उन्हें विलासिता के पटार्थ तैयार करने में लगाना सरासर गलत है, घोर सामाजिक अपराध है। बास्तव में धनवानों के उक्त कथन में कोई सार नहीं, उनका लक्ष्य परोपकार या समाज-हित न होकर अपनी भोगेच्छाओं को परा करना होता है, और वे वेकारी-निवारण आदि की क्रुठी आड लेते हैं।

समय के सदुपयोग की अग्वश्यकता—हमने ऊपर कुछ प्रकार के गो से बचने और सदुपयोग करने की बात कही है। ये तो उदाहरण मात्र हैं।

इसी तरह अन्य वस्तुओं के विपय में विचार किया जा समता है, कुछ आदमी करते भी है। पर एक बात जिसकी खोर लोगा का व्यान विशेष रूप से जाने भी त्रावश्यकता हे, यह हे कि समन वा सदुपयोग किया जाय। जो लांग दूसरे वित्रयों में वहुत मितन्ययी और दूरदर्शा होते हैं, वे भी कभी-कभी ग्रापना बहुत सा समय नज्ट करने के दोपी होते हैं। किनने ही ग्राटमी गपशप में वन्टो गुजार देते हैं। कितने ही युवकां को अनेक वार, करने को कुछ काम ही नहीं भिलता, वे 'समय काटने' के लिए कुछ फालन् काम की खोज करने हें जीर ताश, शतरज, सिनेमा त्यादि मनोरजनां में भाग लेते हैं। शिचा-सस्यात्री में, खामकर कालिजों त्रोर विश्वविद्यालयं। में, साल मर में ऊल मिला कर छह-छह माह तक की छुट्टियाँ होती हैं, पर कितने वियायी ग्रपने उन समय का ठीक द्यप्योग करते हैं। श्रीर, विद्यार्थिया को ही क्या कहा जाय जब कि उनके शिक्तक, प्रोफेसर ब्राटि भी इस विषय में प्राप्त ब्रच्छा उदाहरण उपस्थित करने वाले नहीं होते। ग्रमेक किशानों को जब खेती का काम नहीं रहता तो वे कर्ताई च्यादि उत्रोग धन्धां करने का विचार नहीं करते । मजदूरा को जब हुई। मिलती है तो वे बीबी पीकर श्रपना समय विताते है। इस तरह जिस राष्ट्र में समय रूपी वन का ऐसा दुरुपयोग होता हो, वह किम प्रकार मुख समृद्धि की ग्राशा कर सकता है। आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के एक-एक चन्टे का ठीक उनयोग करे। इसके लिए प्रति दिन डायरी में समय का हिसाब लिपते रहने से बहुत सहायता मिल सकती है। निदान, हम अपने जीवन में पत्येक वस्तु का, एव समय की प्रत्येक इकाई का नयेष्ट सदुवनीग करे, तभी हमारा मानव जीवन सार्थक होगा।

उपयोक्ताओं का कल्च — प्रत्येक उत्तरांका को चाहिए कि वह उपयोग के लच्न का त्यान रखते हुए अपने कर्चच्य का पालन करे। वास्तव में उस पर चहुत जिम्मेवारी है। जिस तरह की वस्तुआं का वह उपयोग करता है, उसी नरह की चीजा की उत्पन्ति देश में अविक होती है। यदि वह मोग-विलास की सामग्री अधिक काम में लाता हैतों देश की भूमि, श्रम और पूँजी इस सामग्री के उत्पा-दन में लग जाती है, और क्योंकि इनका परिमाण सीमित ही है, इसलिए इनका जितना अधिक माग मोग-विलास की सामग्री में लगता है, उतना ही जीवन की मूल त्रावरयकतात्रों के लिए कम भाग रह जाता है, त्रौर इससे त्रानेक त्रादिमयों को त्रपने जीवन-निर्वाह की त्रावरयकतात्रों से भी विचत होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए उपयोक्ता को इस विषय में सतर्क रहना चाहिए कि वह किस-किस प्रकार की वस्तु का उपयोग करता है।

यही नहीं, उसे यह भी सोचना चाहिए कि जिन वस्तुओं का वह उपयोग करता है, उनकी उत्पादन-विधि कैसी है, वह चुराई हुई तो नहीं है, उसके उत्पा-दन में भूमि ख्रीर पूँजी का दुरुपयोग तो नहीं हुआ है, ख्रथवा उसमें श्रमियों का शोपण तो नहीं किया गया है, उस उपयोग से समाज में वेकारी ख्रादि तो नहीं बढती हैं। इस प्रसग में गॉधीजी का यह कथन बरावर याद रखने योग्य है—

'जो वस्तुएँ अत्यधिक शोषित मजदूरों ने उत्पन्न की है, उनकों खरीदना और उपयोग करना पाप है। यह भी पाप है कि मैं अमरीका का गेहूं खाऊँ और मेरा पड़ोसी अनाज का न्यापारी इसिलए भूखा मरे कि उसकों कोई प्राहक नहीं मिलता। इसी तरह मेरे लिए यह भी पाप है कि मैं 'रीजेन्ट स्ट्रीट' (विदेश) में तैयार विद्या से विद्या कपड़ा पहनूँ जव कि मुक्ते यह मालूम है कि मैं अपने पड़ोसी कातने वालों और बुनने वालों का तैयार किया हुआ कपड़ा पहनता तो उससे न केवल मेरा तन दकता विलक उनकों भी भोजन-वस्त्र मिलता।'

हम श्रपने नजदीक के ही माल की उत्पादन-विधि श्रासानी से जान सकते है। इसलिए हमें दूर-दूर के स्थानों के माल का उपयोग करना ठीक नहीं ( इससे यातायात का श्रनावश्यक विस्तार भी होता है )। जो व्यक्ति उत्पादन-विधि की बात पर यथेक्ट बान देगा, श्रीर इस बात का निश्चय करना चाहेगा कि जिस माल का वह उपयोग करना चाहता है, वह नैतिक दृष्टि से शुद्र हे. उसके लिए श्रावश्यक है कि उन्हीं वस्तुश्रों से काम चलाये जो उसकी जानकारी के चेत्र में बनी है। श्रगर हमारे लिए यह जानना सम्भव नहीं है कि दूर से श्रामी वस्तु किस प्रकार के वातावरण में बनी है तो हमें श्रपना उपयोग खासकर श्रपने पडोसी या स्थानीय व्यक्तियों की बनायी वस्तुश्रों तक ही सीमित रखना चाहिए।

इसके त्रातिरिक्त, जब कि प्रत्येक उपयोक्ता कुछ वस्तुत्रो का उपयोग करके समाज में उनकी कमी करता है तो उने उनकी पृर्ति का भी भरमक प्रयत्न करना चाहिए। किसी राज्य में विरासत मन्त्रन्वी कातृत् चाहे जो हों, किसी उपयोक्ता का यह सोचना टीक नहीं कि में तो अपने वाप-दादा की कमाई खाता हूं, मुभ पर उत्पादन सम्बन्धी कोई जिम्मेवारी नहीं हे। उपयोक्ताओं को उत्पत्ति में अपनी शिक्त-भर भाग लेना ही चाहिए।

मादगी से व्यय की वचत—उपयोग सम्बन्धी जो नीति वर्ती जाने के लिए ऊपर कहा गया है, उनका व्यवहार होने के लिए ६मारे जीवन में सादगी होना आवश्यक है। सादगी होने से उत्पादन छोर विनिमय नम्बन्धी व्यर्थ का व्यय बहुत हद तक घटाया जा सकता है।

'श्राधुनिक ढद्ग के जीवन की कितनी ही चीजे ऐसी है, जो सरलता से वनायी जा सकती है। परन्तु श्राज बेसा नही होता। उटाहरण के लिए ढत-मजन हर गाँव में तेयार हो सकता हे, मामूली कागज श्रार ग्याही हर तालुके के करवे में तेयार हो सकती है, चर्खे श्रोर कर्षे के खास तरह के यान्त्रिक भाग, उसी प्रकार का दूसरा घरेलू सरजाम, श्रमवाव श्राहि जिले के शहर में उतने चेत्र के लिए वन सकते हैं, साधारण परिस्थित में किमी गाँव को श्रपनी खुराक, कपड़े, घर वाँधने के साधारण परिस्थित में किमी गाँव को श्रपनी खुराक, कपड़े, घर वाँधने के साधारण सामान श्राहि के बारे में दूसरे पर श्रवलित रहने की कोई जरुरत न होनी चाहिए। लेकिन श्राज की जीवन-रचना में स्वदेशी का त्रत पालने वाले वम्बई के लोग भी कलकत्ते का उन्त-मजन, केरल का सावुन, श्रान्ध्र की रयाही, राजस्थान का हाथ-कागज या टीटाघर का मिल-कागज, महास या वगाल का चमड़े का सामान, पजाव की ताँत श्राहि खरीवते हैं, श्रोर उन्ही वस्तुश्रों को उस प्रान्त के लोग दूसरे प्रान्त से लेते हैं, यानी वम्बई का उन्त-मजन कलकत्ते में श्रोर वगाल का सावुन केरल में विकता है। इस तरह माल का निष्कारण यातायात श्रीर खरावी होती है।

इस विषय पर विशेष अगले खड़ा में लिखा जायगा। यह सफट हे कि उनयोक्ता इधर व्यान देकर, अपनी जीवन-व्यवस्था सरल करके, इस अनावश्यक व्यय और विनाश को बचा सकते हैं, और उन्हें बचाना चाहिए।

अश्री किशोरलाल मश्र्वाला की 'गाधी ऋौर साम्यवाद' पुस्तक से।

सादगो और सुखं हमने ऊपर श्रावश्यकताश्रों के नियत्रण की बात कही है। यह ठीक है कि जब श्राटमी को मोग-विलास की श्रादत पड जाती है तो श्रावश्यकताश्रों का नियत्रण करने से पहले-पहल कुछ कष्ट प्रतीत होता है। पर पीछे जब वह इनके नियत्रण द्वारा बचाये हुए श्रपने धन श्रीर शक्ति को लोक-सेवा या परोपकार में लगाता है तो उसे ऐसे उच्च कोटि के तथा स्थायी श्रानन्द की प्राप्ति होती है, जो श्रान्य प्रकार से सम्भव ही नहीं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के हित का ब्यान रखते हुए त्याग-भाव से ही वस्तुश्रों का उपयोग करना चाहिए।

सादा जीवन उच्च विचार — ग्रादमी सादा जीवन विता कर लोक-सेवा सम्बन्धी उच्च विचार रखता हुन्ना स्थायी सुख प्राप्त कर सकता है। सादे जीवन का ग्रार्थ यह नहीं है कि मनुष्य ग्राघे-पेट भोजन करे, या ग्रार्ड-नग्न रहे, ग्राथवा जगलो पहाडों में ही समय व्यतीत करे, मकान ग्रादि ही न बनावे। उपर कहा जा चुका है कि मनुष्य को जीवन-रच्चक तथा निपुणता-वर्द्धक पदायों की ग्रापनी ग्रावश्यकताएँ पूरी करते रहना चाहिए। हाँ, शौकीनी या विलासिता के पदार्थों के सेवन पर कड़ा प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। स्मरण रहे कि यह कार्य ग्रापनी इच्छा से जान बूक्त कर होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति साधन-हीनता, दिखता या लाचारी के कारण विलास-सामग्री का सेवन नहीं कर सकता तो उसे सादा जीवन व्यतीत करने वाला नहीं समक्तना चाहिए। जो ग्रादमी ग्रापने मन से इन मस्तुग्रों के उपयोग की इच्छा को निकाल देगा, साधन होने पर भी इनका सेवन नहीं करेगा, वहीं ग्रासल में साटे जीवन वाला है।

जो श्रादमी ऐसा जीवन नहीं विताता, श्रापनी जरूरते बढाता श्रीर उन्हें दिन-रात पूरा करने में लगा रहता है, उसे लोकसेवा के लिए सुविधा या समय नहीं मिल सकता, उसका मन भी इस श्रोर विशेष नहीं जा सकता। लोकसेवा के विचार रखने श्रीर उन्हें श्रमल में लाने के लिए सादा जीवन विताना, श्रीर श्रावश्यकताए कम रखना श्रानिवार्य है। श्रस्तु, सादा जीवन श्रीर उच्च विचार —यहीं मनुष्य के जीवन का लद्ध्य है, श्रीर उपयोग में इसका यथेष्ट व्यान रखा जाना चाहिए।

### पाँचवाँ अध्याय

# हवा, प्रकाश, पानी और मिट्टी

जिन तत्वों से यह मनुष्य-रूपी पुतला बना है, वही नैसर्गिक उपचारों के साधन है। पृथ्वी (मिट्टी), पानी, आकाश (अवकाश), तेज (सर्व) श्रीर वायु से यह शरीर बना है।

—गांधी जो

जिस घर में सूर्य का प्रकाश नहीं त्राता, उसमें डाक्टर की त्राना ही पड़ेगा।

—अयंजी कहावत

प्रकृति हमारी माता है। उसी में से हमारा शरीर आता है और अपनी अवधि के बाद फिर उसी में धुल-मिल कर समाप्त हैं। जाता है। अपनी माता का साम्निध्य जीवन के पूर्व और पश्चात् ही नहीं जीवन-काल में भी हमें सदा ही आनन्ददायक होगा।

—जवाहरलाल जैन

वर्तमान अर्थशास्त्री ह्वा, प्रकाश, पानी आर मिट्टी के बने पटाया के तो उपयोग का विचार करते हे, परन्तु स्वय टनके उपयोग का विचार नहीं करने । उनकी बन की परिभाषा के अनुमार ये पटार्य बन मी अेगी मे नहीं आते, क्यों कि विनिमय-साध्य नहीं हे, ये प्रकृति न अनन्त परिमाण मे दिय है। पर जसा कि हम पहले कह चुके हे, सर्वादय अर्थगान्य की विचारवार इसने जुटा है। उसके अनुसार इनके विवेचन को आयिभिकता टी जानी चाहिए, मारण, ये मनुष्य के जीवन के लिए अन्य सब पदार्थों से अविम आवश्यम है।

## हवा

हवा का महत्व; इसके शुद्ध रहने की आवश्यकता—मनुष्य को जीवित रहने के लिए सॉस लेते रहना जरूरी है और सास हवा के विना नरी लिया जा सकता। इस प्रकार मानव जीवन के लिए हवा की अनिवार्यता स्पष्ट है। परन्तु हवा शुद्ध होनी चाहिए। यदि वह अशुद्ध होगी तो वह शरीर मे अनेक विकार पैटा करेगी। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि यथा-सम्भव शुद्ध हवा का सेवन करे, अधिक से अधिक समय खुली हवा में रहें, जहा तक हो सके रात को खुले स्थान में ही सोये, जिससे उन्हे शुद्ध स्वास्थ्य-प्रद हवा मिलती रहे।

हवा शुद्ध रखने के उपाय—खंद है कि आजकल लोगों को शुद्ध वायु चहुत कम मिलती है। अधिकाश आदिमियों का बहुत सा समय गन्दी हवा में साल लेते बीतता है। हवा गन्दी होने के विविध कारण हैं, उन्हें दूर करने का भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिए। निजी च्रेत्र में व्यक्तियों तथा परिवारों को और सार्वजनिक च्रेत्र में स्थानीय सस्थाओं द्वारा हवा को शुद्ध रखने के विविध उपाय काम में लाये जाने चाहिए। इसके वास्ते नागरिकों में वायु सम्बन्धी यथेष्ट जान का प्रचार किया जाना चाहिए, जनता की दरिव्रता दूर की जानी चाहिए, शहरी सन्यता का बदता हुआ प्रवाह और कल-कारखानों द्वारा होनेवाली बड़े पैमाने की केन्द्रीकृत उत्पत्ति को रोका जाना चाहिए। इस विषय की व्योरेवार वातों में न जाकर हम यहाँ कुछ अन्य बातों का उल्लेख करते है—जब घर के भीतर सोना पड़े तो ऐसी जगह सोना चाहिए, जहाँ बहुत सामान भरा हुआ न हो और जिसमें हवा बरावर या लगातार आती-जाती हो। जिन लोगों का सोने का स्थान ऐसा हो कि बाहर से हवा मुश्किल से आती हो, उन्हें चाहिए कि हवा साफ करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक दिन आधा घटे के लिए बिना धुए के काफी आग जलाये।

हवा शुद्ध करने के कुदरती साधन ऋाँधी, प्रकाश ऋौर वृक्त है। प्रकाश की बात दूसरी जगह कही गयी है। ज्यो ज्यो बस्तियाँ बढती जा रही हे, जगल बहुत काटे जा रहे हैं। वृक्त हमारे सास से निकले हुए जहरीले कार्बोनिक एसिड गेस को ग्रहण करते हैं (इससे उनका पोपण श्रीर वृद्धि होती है) श्रीर हमें श्राम्सीजन देते हें, जो हमारे जीवन के लिए श्रानिवार्य है। बच्चों के कट जाने से इस प्राकृतिक व्यवस्था में विकार पेदा होता है। इसलिए जरूरत है कि वनों की रच्चा की जाय, श्रीर नये-नये पेड, न केवल बस्तियों के पास, बल्कि जगह-जगह बस्तियों के भीतर भी लगाये जाते रहे, जिससे हवा शुद्ध होने में बधेण्ड सहायता मिले।

हवा के उपयोग की विधि—हवा को शुद्ध रखने के साथ उसका उपयोग भी ठीक रीति से होना चाहिए, यथा—

१—- ग्राटमी को भुक्तकर बैठना या चलना न चाहिए, हमेशा छाती ग्रागे को निकली रहे, जिससे फेफडों में हवा काफी जाय।

२-सास हमेशा नाक से ली जाय, मुँह से नहीं।

३—यथा-राक्ति शेरीर-श्रम या व्यायाम त्रादि किया जान, जिससे फेफड़े टीक रहें।

४-प्राणायाम या लम्बा सास लेने का ग्रभ्यास किया जाय।

५—यथा-सम्भव प्रतिदिन कुछ समय सारे शरीर को शुढ़ ताजी हवा लगायी जाय, अर्थात् वायु-स्नान किया जाय।

६—कपडा उतना ही पहना श्रीर श्रीटा जाय, जितना सर्टा से बचने के लिए श्रावश्यक हो, फैशन या दिखावे के लिए उसकी भरमार न हो।

## प्रकाश

सृष्टि की सब बनस्पति पेड-पोघो, पशु-पित्त्यो तथा मनुष्य के जीवन का मृल् ग्राधार सूर्य है। उससे हमे तेज (गरमी) तथा प्रकाश मिलता है। हम इन चीजों का यथेष्ट उपयोग नहीं करते ग्रीर प्रायः हम इनके उपयोग से होने वाले लाभों को जानते भी नहीं।

प्रकाश में लाभ—ग्रवकार में शाक-सब्जी बहुत कम पैदा होती है, श्रीर जा होती भी हे, वह प्रकाश में पेदा होने वाली की अपेन्ना बहुत कम गुण वाली होती है। पेड-पौधों की हरी पत्तियाँ सूर्य की किरणों से जो शक्ति ग्रहण करती है वही श्रन श्रादि में सचित होती है। मनुष्य श्रादि सभी जीव श्रन्न श्रीर फल श्रादि से ही शक्ति ग्रहण करते है, यहाँ तक कि मास-भन्नी प्राणी भी शाकाहारी प्राणियों के मास से ही शक्ति प्राप्त करते है। इसी कारण कहा जाता है कि 'खाद्य पदार्थ शीतल श्रावार में सुरिच्चित सर्थ-रिश्मयाँ ही है।' धूप श्रीर मैदान में घास चरने वाली गायों के दूध में विटामिन डी काफी मात्रा में होता है, इतना विटामिन उन गायों के दूध में नहीं मिलता, जो सारे दिन घर में ही रहती है। इस प्रकार सूर्य की किरणों के समान बलकारक श्रीर श्रारोग्यप्रद वस्तुएँ ससार में बहुत कम है।

सूर्य की किरणों का उपयोग—इसलिए स्वास्थ-लाम के वास्ते स्र्य-किरणों का यथेष्ट उपयोग किया जाना चाहिए। इनमें सबसे महत्व की किरणें उत्तर-वैगनी ( ख्रल्ट्रा-वायलेंट ) रग की होती है। ये सब से ख्रधिक प्रात. काल के समय रहती है। स्योंदय के समय खुले बदन इनके सेवन करने से शरीर बलवान होता है, उसकी रोग भगाने की शक्ति बढ़ती है और नवजीवन का ख्राविर्माव होता है। इसलिए इन्हें यथा-सम्भव नियमानुसार प्रतिदिन ग्रहण किया जाना चाहिए। दोपहर के सूर्व की किरणें उतनी लाभकारी नहीं होती, खासकर गरमी में या गरम प्रदेशों में इनसे बचने का प्रयत्न होना चाहिए। घर भी इस प्रकार बनाना चाहिए कि प्रात. काल के सूर्व की किरणें उसमें श्रच्छी तरह श्रा सकने में बाधा न हो, श्रर्थात् पूर्व की श्रोर कोई पेड श्रादि न हो, हाँ पश्चिम की श्रोर पेड लगाकर दोपहर के बाद की किरणों के श्राने में बाधा पैदा करना ठीक ही है।

भारत में कुछ श्रादमी सूर्व-नमस्कार करते हैं, उन्हें धूप-स्नान का लाभ सहज ही मिल जाता है। गायत्री मत्र की महिमा प्रसिद्ध है—वह सूर्य की ही पूजा है। निर्धारित पद्मति से हर रोज धूप-स्नान या सूर्य-स्नान करना बहुत उपयोगी है। इससे विविध रोग दूर हो जाते है। इस विषय की व्योरेवार वाते जानने के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी स्वतत्र साहित्य श्रवलोकन किया जाना चाहिए।

शहरी सभ्यता से वाधा—खेद है कि शहरी सभ्यता में हम हवा की तरह प्रकाश जैसी श्रमूल्य वस्तु से भी यथेष्ट लाभ नहीं उठा पाते। खुले बदन रहना श्राजकल श्रमभ्यता की बात समभी जाती है, हम हर समय बटन को

कपड़ों से दक कर रखते हैं श्रीर उससे किरणों को स्पर्भ 'नहीं होने देते। धूप-स्नान श्रादि की बात लोगों को उपहासास्पद प्रतीत होती है। फिर, श्राजकल बड़े-बड़े शहरों के मकानों के श्रिविकाण भाग ऐसे होते ह जिनमें पूप के कभी दर्शन नहीं होते, श्रीर प्रकाश भी इतना कम होता है कि दिन में भी विजली श्रादि की कृत्रिम रोशनी से काम चलाया जाता है।

गहरी सम्यता की वृद्धि का एक मुख्य कारण यत्रोत्रोग ग्रीर केन्द्रित उत्पा-दन है। इन पर रोक लगाने श्रीर ग्रामोत्रोगो की ग्ला श्रोर उन्नति से वे परिस्थि-तियाँ प्राप्त हो सकती हैं, जिनमें प्रकाश से श्राविक लाभ उठाया जा सकता है।

# पानी

मनुष्य के शरीर का सत्तर प्रतिशत भाग पानी है, यह पानी वाला हिस्सा नियमित रूप से मल, मूत्र श्रीर पसीने के साथ बाहर निक्लता रहता है। शरीर में इस रस की समता को टीक बनाये रखने के लिए पानी विशेष रूप से श्रावश्यक है। यदि हम पानी यथेष्ट परिमाण में न ले तो प्रकृति खून, मॉस-पेशियां श्रीर शरीर के ततुश्रों से पानी का हिस्सा खीचने के लिए बाब्य होगी। इससे शरीर दुवला-पतला होने श्रीर फिर स्थने खुगता है। जल की कमी के कारण शरीर में पहले कब्जी (बदहरमी) होती है। इसके बाद खून की कमी श्रीर फिर क्रमश. कई प्रकार के रोगां के लक्नण दिखानी देने लगते हैं।

हमारा शरीर प्रतिदिन कुछ च्य होता रहता है। जो जीव-कोप नण्ट हो जाते हैं, खृत उनको धोकर बाहर कर देना है। किन्तु यदि खून में पानी का अशा कम हो तो इन नण्ट हुए जीव-कोगों में से कुछ अशा शरीर में रह जाते हैं। इससे शरीर में विजातीय पदार्थ जमा होने और बढ़ने लगते ह और विविध रोग पेटा हो जाते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर करने के लिए भी यथेण्ट पानी पीना आवश्यक है। फिर, पसीने से शरीर पर जमने वाल मेल को हटाने के वास्ते स्नान करने के लिए भी पानी बहुन जरूरी है। पानी के विधि-पूर्वक सेवन से किस प्रकार कौनसा रोग दूर होता है, इसका विवेचन करने का यहाँ स्थान नहीं है। इस विपय की व्योरेवार बाते चिकित्सा सम्बन्धी साहित्य में देखी जा सकती है।

पानी स्वच्छ और अच्छा होने की आवश्यकता—यह तो स्पष्ट ही है कि पानी, जो नहाने-धोने के काम आये, या जिससे शरीर की बाहरी या भीतरी सफाई करना अभीए हो, बहुत साफ और अच्छा होना चाहिए। मैला पानी हमारे कपड़ा या शरीर को साफ नहीं कर सकता। फिर, पीने के लिए पानी का उपयोग करने में तो और भी अधिक सावधान रहना चाहिए, कारण, केवल देख कर या चख कर ही निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह पानी पीने के लायक है। अनेक बार जो पानी इस कसौटी से अच्छा मालूम होता है, वह बास्तव मे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। पानी का सेवन करने पर ही आदमी को यह अनुभव होगा कि यहाँ का पानी कैसा है, उससे खाना ठीक तरह हज्म हो जाता है या नहीं, हज्म होने में बहुत देर तो नहीं लगती, इत्यादि।

पानी शुद्ध करने के उपाय—ऊपर पानी के गन्दे होने के जो कारण बताये गये है, उन्हें दूर करके पानी शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए, कुछ कारण तो आदमी निजी तौर पर दूर कर सकते है, दूसरे कारणों को दूर करने के लिए सामूहिक या पचायती उद्योग होना चाहिए। कुछ दशाओं में आदमी गन्दा पानी इसलिए काम में लाने को मजबूर है, कि वहाँ अच्छे पानी की व्यवस्था नहीं है, और व्यवस्था करना बहुत अम तथा व्यय-साध्य है। कुछ स्थानों में पानी इतनी अधिक गहरायी पर मिलता है कि वहाँ एक कुओं बनवाना कोई मामूली काम नहीं है। ऐसे स्थानों में सरकार और जनता को मिलकर पानी की व्यवस्था करनी आवश्यक है। जहाँ पानी की शुद्धता के विषय में शका हो, वहाँ पानी उचाल कर या 'फिल्टर' करके (विशेष विधि से छान कर या निथार कर) पीया जाना चाहिए। इस प्रसग में गाधीजी ने कहा है—

'श्रजनबी घर या श्रजनबी कुएँ का पानी न पीने की प्रथा का पालन करना श्रच्छा है। वगाल मे तालाब होते हैं, उनका पानी श्रकसर पीने के लायक नहीं होता। बड़ी निवयों का पानी भी पीने के लायक नहीं होता, खासकर के जहाँ नदी बस्ती के पास से गुजरती है, श्रीर जहाँ उसमें स्टीमर श्रीर दूसरे वाहन श्राया-जाया करते हैं। ऐसा होते हुए भी यह सची बात है कि करोड़ों मनुष्य इसी प्रकार का पानी पीकर गुजारा करते हैं। मगर यह अनुकरण करने जैसी चीज नहीं हैं जहाँ पानी की शुद्धता के विषय में शका हो, वहाँ पानी को खवाल कर पीना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को अपने पीने का पानी साथ लेकर घूमना चाहिए। असल्य लोग धर्म के नाम से मुसाफिरी में पानी नहीं पीते। अज्ञानी लोग जो धर्म के नाम से करते हैं, आरोग्य के नियमों की मानने वाले वहीं चीज आरोग्य के खातिर क्यों न करें।

पानी के उपयोग सम्बन्धी विचार—गीन का पानी स्वच्छ होना चाहिए। यह ऊपर बताया जा जुका है। पर इसके साथ यह भी ध्यान मे रखना जरूरी है कि पानी उचित रीति से और ग्रावश्यक परिमाण मे पीना चाहिए। ग्रिथिकाश ग्रादमी इस विपय मे गलती करते है। हमे उनका व्यान एक खास बात की ग्रोर दिलाना है। ग्रानेक स्थानों मे शौकीन या धनी लोग तथा उनकी देखा-देखी ग्रान्य व्यक्ति भी प्यास लगने पर या भोजन के साथ तथा उसके बाद शराव, लेमनेड, सोडावाटर, शर्वत ग्रादि पेय या ठडाई ग्रादि ही पीया करते हैं, केवल जल नहीं पीते। ग्रानेक ग्रादमी कुटरती जल न पीकर वर्ष ग्रादि का पानी लेते हैं, ये सब बाते प्राय. ग्रानावश्यक ही नहीं, हानिकारक भी है। सब से ग्राधिक उपयोगी पेय तो ग्रान्छा पानी ही है। इसी का यथेष्ट सेवन किया जाना चाहिए।

जिन प्रदेशों में, जिन दिनों में बहुत श्रिधिक सदी न हो, वहाँ प्रति-दिन प्रांत काल ठडें पानी से स्नान करना बहुत उपयोगी हे। स्वस्थ व्यक्ति का तालाव या नदी में डुबकी लगा कर स्नान करना सबसे उत्तम हे, गां श्रिधिकतर श्रादिमयों को कुएँ पर या नल पर स्नान करने की सुविधा होती है। बहुत से तो घर में ही बाल्टी श्रादि में पानी लेकर लोटे से स्नान करते है। रोगियों के लिए विविध प्रकार के स्नान प्रचलित है, यथा पूर्ण स्नान, स्पन्न स्नान, चद्दर स्नान, किट स्नान, प्रपर्ण-स्नान, गरम श्रीर ठटा स्नान श्रादि, इनके सम्बन्ध में यहाँ विस्तार से लिखने का स्थान नहीं। ये स्नान किसी श्रानुभवी व्यक्ति की देख-रेख में सावधानी से किये जाने चाहिएँ।

<sup># &#</sup>x27;ग्रारोग्य की कुजी'

# मिट्टी

मनुष्य मिट्टी का पुतला है। कवीर ने कहा है, 'माटी ग्रोडन, माटी पहरन, माटी का सरहाना, ग्राखिर माटी में मिल जाना।' ग्राधुनिक सम्यता में इस उक्ति के पहले भाग की वात ग्राविकाधिक दूर होती जा रही है। ग्रादमी प्रकृति से इतना दूर होता जा रहा है कि मिट्टी का स्पर्श ग्रव ग्रासम्यता या ग्रामीण जीवन का लच्चण माना जाता है। शहरी या बनवान माता पिता ग्रापने शरीर या वस्त्रों को जरा भी मिट्टी लगने देना नहीं चाहते, वे ग्रापने वालको को 'धूल-धूसरित' देखना पसन्द नहीं करते। वहुत छोटी उम्र से ही वे उनके लिए यथेष्ट वस्त्रों का प्रवन्ध कर देते हैं, फिर ग्राधुनिक मकानो में फर्श भी सीमेट, चूने या पत्यर का होता है, जिससे मिट्टी का कण भी टेखने को न मिले। हम मूल गये हैं ग्रीर भूलते जा रहे हैं कि मनुष्य के शरीर के लिए मिट्टी कितनी ग्रुणकारी है।

मिट्टी के स्वास्थ्य-वद्ध क गुण—मिट्टी खास्थ्य बढाने वाली तथा रोग मिटाने वाली अमूल्य वस्तु है। बीमारी की हालत मे शरीर में जो विशेष ताप हो जाता है, उसे खीच लेने तथा रोग के विप को सोखने की जितनी चमता मिट्टी में है, उतनी अन्य किसी वस्तु में नहीं। जिन लोगों को रात को अच्छी गहरी नीद नहीं खाती, या सपनों से भरी तन्द्रा-मात्र आती है, उन्हें नियम से नगे पाँच मिट्टी पर टहलने से बहुत लाभ होता है। बच्चे साफ सुधरी और स्वी मिट्टी पर (खुली हवा में) खेले तो उन्हें बहुत-सी बीमारियों से छुट्टी मिल जाय और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। उनका रोना-बोना कम हो जाय और वे शान्त अकृति के बन जाये। युवकों तथा प्रौढों को भी नगे पाँच मिट्टी पर खेलने या टहलने से बहुत लाभ होता है। मिट्टी शरीर को सासुन की तरह साफ कर देती है, विशेपता यह कि मिट्टी मल कर स्नान करने के बाद तेल लगाने की जरूरत नहीं पडती। मिट्टी से गन्दगी दूर हो जाती है, यह तो इसी से स्पष्ट हे कि भारत में आदमी शौच जाने के बाद मिट्टी मल कर हाथ धोते हैं।

मिट्टी का उपयोग—शरीर को मिट्टी के ससर्ग में लाने का सब से सुगम उपाय नगे पाँव टह्लना या खेलना है। भारत में पहले त्रादमी जूता बहुत कम पहनते थे, श्रधिकतर नगे पाँच डांलते थे, या खडाऊँ श्राटि का उपयोग करते थे, जिससे मिट्टी का यथेष्ट स्पर्श होता था। श्रव तो श्रवेक गलक छोटी उम्र से ही तरह-तरह के ज्ते पहनते हैं, यही नहीं, उनके साथ जराव श्रीर मोजे भी पहनते हैं, जिससे उनके शरीर को मिट्टी (श्रीर हवा तथा वृप्) यथा-सम्भव विल्कुल न लगने पाये। पहले यहाँ गेट-वल्ला, गुल्ली-उटा, कुश्ती या कन्नद्वी श्राटि खेलां का चलन था, जिनमें नगे पाव रहा जाता था, श्रीर शरीर को मिट्टी के उत्योग का लाम मिलता था। श्रव ये खेल गाँवों में भी कम होते जा रहे हैं, शहरों से तो ये प्राय उठ ही चले हैं। स्रवेजों की देखा-देखी यहाँ किकेट, फुटवाल श्रोर हाकी, देनिस, वाली-वाल श्राटि वंगों का चलन वढ गया है, जिनमें पावों में जते श्रार मांने होने के कारण मिट्टी का स्तर्ण विलकुल नहीं हो पाता।

सिर धोने या स्नान करने के लिए अब नरह-नरह के साद्यन काम मे लाये जाते है, दात साफ करने के लिए कीमनी मजन या 'ट्रय-पेन्ट' आदि का व्यवहार होता हे, यहाँ तक कि शीच जाने के बाद हाय बोने के लिए तया कपड़े धोने के लिए साद्यन का उपयोग बढ़ रहा है। इन सब कामों में मिट्टी का व्यवहार अधिक लाभदायक तथा कम खर्चाला है।

बहुत सी बीमारिया में मिट्टी की पुल्टिस से बहुत जल्ड और मुक्त में आराम हो सकता है, पर आधुनिक काल में अनेक आदमी तग्ह-नरह की कीमती दवाइ में का दस्तेमाल करते हैं, जिनसे बहुवा रोग का निवारण न होकर उसका त्यान्तर मात्र हो जाता है, या वह केवल कुछ अन्यागी रूप से दब जाता है। अगर आदमी जरा विचार करे तो वे मिट्टी के जादू से चूब लाग उटा सकते हैं। स्मरण रहे कि मिट्टी अच्छी होनी चाहिए और भिन्न-भिन्न प्रकार के मिट्टिगों के गुणां का विचार कर के उनका उपगोग किया जाना चाहिए।

मिट्टी के वर्तन—ग्राज कल ग्रपने ग्राप को सन्य कहने वाला ग्रौर समाज में ग्रपनी हैंसियत कुछ ऊची दिखाने वाला ग्रादमी मिट्टी के वर्तनां का बहुत ही कम उपयोग करता है, शहरों ग्रौर करवा में तो मानो इनका रिवाज उठ ही गया है, गॉवों में भी मोजन पकाने या खाने में कुछ गरीव ग्रादमी ही उनका उपयोग करते हैं। धातुश्रों के वर्तनों का चलन बढता जा रहा है, श्रीर उनमें खाने की चीजे न विगड़ें, इसलिए उन पर कलई करादी जाती है, परन्तु प्रायः वह श्रच्छी नहीं की जाती श्रीर श्रधिक समय के बाद की जाती है। इसलिए कलई किये हुए वर्तन भी ठीक नहीं रहते। निदान, धातु के वर्तन इस्तेमाल करना हानिकारक है, उनसे शरीर में जहर पहुँचता है। श्रावश्यकता है कि जहाँ तक वन श्राये मिट्टी के वर्तनों का उपयोग किया जाय, इसमें खर्च तो कम होता ही है, यह स्वास्थ्य की हिंद से भी हितकर है।

'धातु के वर्तन मे आँच सीधी अन्न को लगकर वह जल्दी पक जाता है इसलिए वह अन्न जरूरत से अधिक पककर उसमे का पौष्टिक भाग कुछ हद तक नष्ट हो जाने का हमेशा अदेशा रहता है। पर मिट्टी के वर्तन में मे अन्न धीरे-धीरे पकता है और इसलिए उसका बहुत-सा पौष्टिक भाग नष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि अन्न को उज्लाता बहुत आहिस्ता आहिस्ता लगती है और वह भी वर्तन के छेदों में रहने वाली भाप से मिलती रहती है। मिट्टी के वर्तन एक 'कुकर' का भी काम करते हैं, क्योंकि उनके छिद्रों में पानी भरा रहता है और उसकी उज्लाता से अन्न पकता है।'

विशेष वक्तव्य — इधर कुछ समय से स्वास्य श्रौर चिकित्सा के सम्बन्ध मे नये-नये श्रनुसधान श्रौर श्राविष्कार हो रहे हैं। तरह-तरह के पौष्टिक पदार्थ श्रौर श्रौषधियाँ बनायी जाती है, पर ये श्रिषकतर स्वास्थ्य-नाशक ही है। प्रकृति की श्रमूल्य देन हवा, प्रकाश, जल श्रौर मिट्टी के सम्बन्ध मे यथेष्ट श्रद्धयन श्रौर मनन नही हुश्रा है। लोकसेवी सजनां को इस श्रोर व्यान देना चाहिए। सर्वसाधारण जनता के लिए ये ही सुलम है, कृत्रिम खाद्य पटार्थ श्रौर कीमती श्रौषधियाँ उन तक नहीं पहुँच सकती श्रौर जो उनका सेवन करते हैं, वे श्रिषकतर दशाश्रो मे पीछे जा कर प्रत्यन्त या परोन्त हानि ही उठाते हैं। इसलिए उनका प्रचार रोक कर उपर्युक्त पाकृतिक पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

अधिकार्थ अस्तिकार्थ से ।

#### छठा अध्याय

# भोजन

जीवित रहने के लिए भोजन करो, न कि भोजन करने के लिए जीवित रहो।

—नीति वाक्य

चाय, कह्या और कोकों के त्याग में मैंने कुछ भी खोया नहीं है, उत्तटा पाया ही हैं। जो खाट मैं चाय इत्यादि में तेता था, उसमें कहीं श्रिधिक श्रव मैं सामान्य भाजियां को उवाल कर उनके पानी से तेता हूँ।

—गाँधीजी

हम जो खाते है, उसका एक-तिहाई हमें जिन्डा रखता है, श्रीर टो तिहाई डाक्टरों को।

—डाक्टर लिडलहर

भोजन का उद्श्य द्यार महत्व—भोजन करने के मुख्य उद्देश्य ये हैं —(१) शारीरिक परिश्रम से टूटे हुए शरीर-ततुत्रों की मरम्मत करना तथा शरीर को पोपक तत्व प्रदान करना, (२) शरीर की पार्च होनेवाली शक्ति की पृर्ति करना, श्रीर (३) शरीर को श्रावश्यकतानुसार गर्म बनाये रखना। यह ब्यान में रखने हुए श्राटमी को ऐसा भोजन करना चाहिए कि शरीर स्वस्थ श्रीर हिन्ट-पुन्ट रहे। हमारा स्वास्थ्य प्रकाण हवा श्रीर पानी के श्रातिरिक्त बहुत-कुछ हमारे भोजन पर निर्मर है। जर्मनी के प्राकृतिक चिकिन्सा-विशेषत्र डाक्टर श्राडोल्फ जूम्ट का यह कथन खास तौर पर व्यान में रखने योग्य है कि:—

'वीमारी मनुष्य के शरीर में श्रमाकृतिक भोजन के प्रवेश से पैटा होती है—जो भोजन प्रकृति ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया है श्रीर जिसके लिए शरीर के पचाने वाले श्रवयव श्रनुकृल नहीं है। ऐसा भोजन या तो विलक्कल हब्म नही होता या आधा-पर्या हब्म होता है। भोजन के जिस अश का पाचन नही होता, वह विजातीय द्रव्य वनकर शरीर में पड़ा रहता है, अग प्रत्यंग में घुस जाता है, सड़ने लगता है और मनुष्य के लिए विविध प्रकार के रोग, दु ख तथा कष्टो का कारण वनता है।

भोजन का हमारे शरीर के त्रातिरिक्त, हमारे विचारों पर भी बहुत प्रमाव 'पडता है। इस प्रकार उचित भोजन हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बनाये रखने का प्रवल साधन है। इमिलिए उसके उद्देश्य का निरतर ध्यान रखा जाना चाहिए, तभी वह ब्यक्ति तथा समाज का वास्तविक हित साधन कर सकता है।

भोजन का परिमाण—बहुत से ग्रादमी स्वाद के कारण ग्रावश्यकता से ग्राविक खा जाते हैं, यह हानिकारक हे। ग्रावाहार हो, फलाहार हो या मासाहार हो, उसका उपयोग भोग, स्वाद या वासना की दृष्टि से न होना चाहिए, ग्रीर उसके परिमाण का यथेन्ट ब्यान रखा जाना चाहिए। श्री विनोवा ने कहा है—

'वासना-पूर्वक फल खानेवालें को विनस्वत केवल चुथा-हरए के लिए मछली खानेवाला ज्यादा भक्त है.....क्या खाना चाहिए, इसके वजाय कितना खाना चाहिए—यह वस्तु आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व की है। एक आदमी मामूली दाल-रोटी खाता है—जो कि शायद राजस अत्र समभा जायगा—लेकिन ठीक मात्रा में खाता है, जीभ पर काबू रखता है, स्वाद की वृत्ति नहीं रखता तो आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी योग्यता अधिक है, विनस्वत उसके जो कि सात्विक आहार करता है, लेकिन परिमाण में अधिक खा लेता है, और स्वाद चखने की वृत्ति रखता है।

खाद्य पदार्थ; उनके शुद्ध रहने की आवश्यकता—शरीर के लिए कौन-कौन से तत्व ग्रावश्यक हैं, ग्रीर उनकी प्राप्ति किस-किस खात्र पदार्थ से होती है, ग्रर्थात् हमें कौन-कौन से पदार्थ किस परिमाण मे खाने चाहिएँ, यह ग्राहार-विज्ञान सम्बन्धी ग्रन्छी पुस्तको से तथा ग्रपने ग्रनुभव से ज्ञात हो सकता है। इसका एक मोटा ग्रनुमान ग्रागे 'खेती' के ग्रद्याय मे दिया गया है। हमें

<sup>&#</sup>x27;प्राकृतिक जीवन की ख्रोर' पुस्तक से

चाहिए कि भोजन के पदायों का जुनाव तथा उनके परिमाण का निश्चय करने में इस बात का ब्यान रखे कि वास्तव में वे हमारे लिए कहाँ तक ग्रावश्यक ग्रीर उपयोगी हैं।

श्राजकल श्रादमी बहुवा ऐसी चीर्ज खाते हैं जो तार्जा ना शुढ़ नहीं होतीं। नाजार से लायी जाने वाली मिटाटयाँ श्रादि श्रनेक बार कर्ड—कई दिन की होती हैं, उनकी शोमा के लिए उनमें रग पड़ा होता है, नह निश्चय नहीं रहता कि उनमें जो बी लगा है, वह कहाँ तक शुद्ध या ताजा है। श्रय तो श्रनेक स्थानों में वनत्पति तेल का उपयोग या उसकी मिलावट होती है। एक श्रय के श्राटे में दूसरे घटिया श्रन्न का श्राटा मिला होता है, कई बार तो उसके साथ दूसरे पदार्थ, यहाँ तक कि श्रखान्य पदार्थ भी, पिने हुए होते हैं। इन बातो का परिणाम नह होता है कि मोजन के पदार्थ से मनुष्य को जितना लाभ या सुख मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता, यही नहीं, श्रनेक बार उनके उपयोग से श्रादमी भयकर रोगों का शिकार बनता है। इसलिए यह बहुत ही श्रावश्यक है कि खाने के पदार्थ तांजे, श्रीर शुद्ध या वे मिलावट के होने चाहिएँ।

भोजन में स्वावलम्बन—इसका सबसे अच्छा उनाय यह है कि आदमी यथा-सम्भव अपने घर पर बनी हुई चीजा का उनयोग करें। वर्तमान अवस्था में हम बानार की तथा दूसरे नगरां ही नहीं, बिटेशों से आबी हुई खाद्य सामग्री का बहुन अबिक उपयोग करते हैं। ज्यो-ज्या हमारा रहनसहन शहरी ढग का होता जाता है, हमारी यह प्रवृत्ति बढती जाती हे। इसका कड़ा नियत्रण होना जन्तरी है। आवश्यकतानुसार हम कच्चा माल दूसरों से लेले, पर उनसे मोजन रवन अपने घर पर ही बनाये। आरामतलब आदमी को ऐसी बात मुहाती नहीं, पर जिन्हें अपने तथा अपने बाल-बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य की चिन्ता हो, उन्हें यह, कुछ कठिन प्रतीत होने पर भी, करना चाहिए।

स्थानीय वस्तुओं का उपयोग—हमने त्रावश्यकता होने पर भोजन सम्बन्धी कच्चे पदार्थ दूसरों से लेने की बात कही है। इसमें भी ब्यान रहना चाहिए कि हम स्थानीय पदार्थों का ही उपयोग करें। जहाँ जो ब्रान्न, शाक या फलादि पैदा होते हैं, वहाँ के ब्रादिमयों को उनका ही सेवन करना चाहिए। बहुत से आदमी अपने यहाँ के ज्वार, बाजरा आदि का उपयोग न कर बाहर से गेहूँ और चावल मगाते हैं। शाक-भाजी भी हम कई-कई मील दूर के स्थानों से आये हुए काम में लाते हैं। फल और मेवा तो दूसरे प्रान्तों या देशों तक के मगाये जाते हैं। भारत में सभी स्थानों के आदमी काबुली या कथारी अनार, कश्मीरी सेव, नागपुरी सतरे, बम्बइया केले आदि का उपयोग करने के इच्छुक रहते हैं। इस प्रकार पदार्थों का आयात-निर्यात तो अनावश्यक रूप से बढता ही है, ये चीजे मनुष्य को परावलम्बी बनाती हैं, और बहुधा उसकी प्रकृति के अनुकृल भी नहीं होतीं। साधारण विद्धान्त यह है कि जो व्यक्ति जहाँ का निवासी होता है, उसे वहाँ के ही पदार्थ अनुकृल होते हैं। अत हम यथा-सम्भव स्थानीय पदार्थों का ही उपयोग करना चाहिए।

उपयोग-विधि; 'विटामिन' — वैज्ञानिको का मत है कि विविध खाद्य पदाथों में खास-खास 'विटामिन' (पोपक-तत्व या जीवन-तत्व) होते हैं। ये शरीर के लिए ऐसे उपयोगी हैं, जैसे इजिन के लिए तेल। इनके कई मेद हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ग्रादि। ये विभिन्न प्रकार से शरीर की पुष्टि तथा रोग-निवारण के लिए जरूरी है। मोजन में खास-पास विटामिन की कमी से कुछ खास-खास रोग हो जाते हैं, इसलिए ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि प्रत्येक प्रकार का विटामिन काफी मात्रा में रहे। किन्तु हम प्रायः भोजन इस तरह बनाते हैं कि उसका बहुत-सा विटामिन नष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए प्रकान से तथा उस पर विविध प्रक्रिया होने से उसमें इनकी कमी हो जाती है। पदाथों को उतना ही प्रकाना चाहिए जितना बहुत ही जरूरी हो ग्रायांत् जितना प्रकाये विना वे न खाये जा सके। मिल ( प्रशीन की चक्की ) में पीसे हुए मैदे या वेसन के जीवन-तत्व कम हो जाते हैं, यह पचाने में भारी होता है। ग्रातः ग्राटा हाथ की चक्की का पिसा हुग्रा ही इस्तेमाल करना चाहिए तथा उसमें से छानस या चोकर नहीं निकालना चाहिए, जिससे वह जल्टी हज्म हो सके तथा शरीर को उसके सब पोपक तत्वों का लाभ मिल सके।

चावल भी 'पूरा' खाया जाना चाहिए, जो धान का केवल छिलका हटा देने के बाद शेप रहता है। ग्राजकल मिलों में चावल का ऊपर का हिस्सा हटा कर इसे सफेद ग्रीर चमकीला किया जाता है। इस 'घटाए हुए' चावल का बहुत सा पोपक तत्व निकल जाता है श्रीर यह स्वास्ट्य के लिए श्रन्छा नहीं होता। चावल को पकाने से पहले कई बार मल कर धोना भी उसके पोपक तत्व को कम कर देता है। फिर, मात बना कर माड फेक देना भी बहुत खराब है, इससे न केवल बहुत सा विटामिन श्रलग हो जाना है, वरन् माट के साथ बहुत उपयोगी न्वनिज लवण भी निकल जाता है। ऐसे चावल म्वानेवाला बहुत घाटे में रहता है, उसे चावल से यथेष्ट पोपण प्राप्त नहीं होता, श्रीर जो तत्व मिलते हैं, उनमें उचित श्रनुपात न रहने में वह रोग पेटा करने वाले हो जाते हैं।

म्वाम्य की दृष्टि से दाल धोयी हुई नहीं खानी जानी चाहिए, छिनके वाली 'काली' दाल उससे कही अधिक गुणकारी ख्रोर पोष्टिक है।

पकवान, मिठाइयों, तथा कारखानों में वने विस्कुट श्रांटि में पोपक तत्व बहुत कम रहता है, श्रतः इनका उपयोग न कर घरों में तैयार किये जाने वाले सावारण (विना तले या विना छोंके हुए) भोजन का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

दूध का उपयोग — दूध बहुत उपयोगी हे, पर हम बहुत से दूध से तरहतरह की मिठाइगाँ बनाकर उसकी उपयोगिता कम कर देते हे। रबडी, मलाई
त्रीर खुर्चन बनाना भी दूध का दुरुपयोग ही है। खोबा इतना बनने लग गया
है कि बी की उत्पत्ति बहुत घट गयी हे। उसकी पूर्ति वेजिटेबल (बनस्पति)
तेलां से की जा रही हे, जिन्हें बी का क्या नाम हे दिया जाता हे। दूध की
त्र्यां खोबा बहुत ही कम उपयोगी हे। फिर, खोबे की बनी मिठाइयाँ ग्रीर भी कम
गुणकारी हैं, वरन् कहना चाहिए कि बहुत हानिकारक हैं। खोबा बनने से
त्रादमी छाछ से भी बचित हो जाते हें, जो एक बहुत ही गुणकारी पटार्थ है।
इसलिए खोबा बनाना बन्द करने या बहुत कम करने का प्रतन होना चाहिए।

भोजन पकाने की किया, ईधन खोर धुएँ का सवाल—वहले कहा जा चुका है कि खाने की चीजों को पकाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी चे आज कल पकायी जा रही हैं। बहुत पकाने से उनका पोपक तत्व नष्ट हो जाना है। इसके अतिरिक्त ईंधन का भी वेहद खर्च होता है। ईंधन के उपयोग में बहुत किफायत की जरूरत है। बहुधा चूल्हे या भट्टी आदि ऐसी बनी होती हैं कि उनमें आग का यथेंग्ट उपयोग नहीं होता, और धुआँ बहुत अधिक होता है। आवश्यकता है कि चूल्हे या भट्टी ऐसी बनायी जाय कि ईधन का खर्च कम हो, उनकी आग का अधिक से अधिक उपयोग हो। मगनवाडी (वर्धा) आदि कई स्थानों में चूल्हे इसी उद्देश्य से नये ढग के बनाये गये है, उनका प्रचार होना चाहिए। ईधन भी ऐसा काम में लाया जाना चाहिए, जिससे धुआँ न हो या बहुत ही कम हो। इस दृष्टि से 'कुकर' का उपयोग अच्छा हे, हाँ, इसमें भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। जहाँ-जहाँ स्वावलम्बी व्यवस्था हो सके, बिजली के चूल्हों से काम लिया जाना चाहिए।

मसाले — सम्भव है कि श्रारंम्भ में मनुष्य ने एक-एक मसाले (मिर्च, हल्दी, सोठ, हींग, जीरा, धनिया श्रादि ) को किसी विशेष श्रवसर पर खाया हो, श्रीर उससे उसे किसी रोग के निवारण में सहायता मिलने का श्रनुभव हुन्ना हो। इस प्रकार श्रीपधि के रूप में काम में लाया हुश्रा मसाला पीछे न्वाद लगने के कारण रोजमर्रा के उपयोग का पदार्थ बन गया श्रीर विविध ममाले भोजन के श्रावश्यक श्रग माने जाने लगे।

मसालों के बारे में यह बात तो है ही कि ये बिना जरूरत खाये जाते हैं। इसके अलावा, इनके मिश्रण से तरह-तरह की चटनियाँ और अचार आदि बनाये जाते हैं, जिनकी सहायता से आदमी बहुधा भोजन आवण्यकता ने अधिक परिमाण में करता है। इस तरह मसालों के रूप में तथा इनके द्वारा होने वाला अपव्यय सफट ही है। इस से अधिक चिन्तनीय बात यह है कि आदमी अपना स्वास्थ्य विगावता है। गाधी जी ने अपनी 'आरोग्य की कुर्जा' में यहाँ तक लिखा है कि 'एक आदमी जिसे मिर्च खाने का बहुत शोक था उसकी तो भरी जवानी में ये मिर्च मृत्यु का कारण बनी।' निदान, मसाल खाकर अपने स्वास्थ्य को बिगावने वाला व्यक्ति राष्ट्र और समाज के सामन अपराधी है। लोगों को इनके सेवन से बचना चाहिए। खासकर माता पिठा इस और व्यान दे, बहुधा उन्हें मसाले खाते देखकर या उनकी प्रेरणा से ही बालक भी मसाले खाने लग जाते हैं, पीछे तो उनकी आदत ही पड जाती है।

उत्तेजक और मादक पदार्था का सेवन—मसाला के श्रांतिरक्त श्रादमी श्रीर भी कई ऐसे पदायों का सेवन करता है, जो उसे शरीर की रज्ञा या पोपण के लिए श्रावश्यक नहीं होते, श्रयवा कुछ विशेष परिस्थितियों में श्रीर परिमित मात्रा में ही उपयोगी होते हैं। श्राटमी ज्ञिक स्त्राद, शीक या उत्तेजना श्रादि के लिए उनका बहुत श्रयिक उपयोग करता है, यहाँ तक कि उनका श्रादी हो जाता है। चाय, तमाखू, शराब तथा श्रम्य माटक पटार्थ इसी श्रेणी के हे। ये श्रिषकाश में श्रनावश्यक तथा हानिकर है।

चाय, कह्या आदि—यहले चाय की बात ले। इसका चलन सब से पहले चीन में हुआ। वहाँ जल का विकार दूर करने के लिए इसका उपयोग होता था। इसे उबलते पानी में डालकर पानी शुद्ध निया जाता था। पीछे धीरे-वीरे आदमी इसकी सुगन्ब ओन रग से आकर्षित होकर आदतन इसका सेवन करने लगे। कमशा. अन्य देशों में इसका प्रचार हो चला। भारत में तो हमारे देखते-देखते ही इसका प्रचार वेहद बदा है। आदमी इमका सेवन शौकिया करते हैं। इससे गरीर को कोई लाभ नहीं, इसके विपरीत, इससे आदमी की भूख मारी जाती है और बदहर्जी होती है। इससे स्वभावत गरीर की पुष्टि में बाबा होती है, और वह चीए होकर विविध रोगों का शिकार बन जाता है।

कुछ वर्ष पहले चाय का शौक ऊचे दर्जे की रहनमहन वाले ही करते थे। धीरे-धीरे युवकों खोर विद्यार्थियों ने टमे ख्रपना लिया। ख्रव तो साधारण मजदूरों तक में टस ख्रनावण्यक खाँर हानिकर वस्तु का प्रचार ख्र्व जोर से ही गया है। ख्रनेक ख्राटमियों को टसकी ख्रादत पड़ गयी है। उन्हें यह समय पर न मिले तो उन्हें चन नहीं पड़ती। टतने ख्रिष्ठ प्रचार का मुख्य कारण चाय-कम्पनियों की विज्ञापनवाजी है। कई टाक्टरों की सम्मति है कि चाय एक हल्का उत्तेजक पदार्थ है, टसके द्वारा मनुष्य की कार्य-च्नमता को बढ़ाना ऐसा ही है, जैसा चाबुक या हन्टर से दुर्बल घोड़े को तेज चलाना। लोगों को चाहिए कि मिथ्या या ख्रद्वित-पुर्ण विज्ञापनों के धोच में न ख्राये। यदि उन्हें ख्रपनी शक्ति वास्तव में बढ़ानी हे तो वे दूध, र्घ, फल, मेचा ख्रादि पौष्टिक पदार्थों का सेवन करे, न कि चाय जेमे उत्तेजक पदार्था का।

जो बाते चाय के बारे में कही गयी है, वे ही कहवे और कोंकों के बारे में भी सत्य है। इस विषय में गांधी जी का अनुभव बहुत शिक्तापद है, उसका उल्लेख इस अन्याय के आरम्भ में किया गया है।

तमाख् — तमाख् ने अपना जाल ससार भर में फैला रखा है। प्रत्येक देश में इसका विविध रूपो में प्रचार है। बहुत से आदिमयों के लिए यह मोजन की तरह आवश्यक है। भारत में पहले आदिमी हुका पिया करते थे। अब शौकीनों को हुका अच्छा ही नहीं लगता, वे सिगरेट या बीडी पीते हैं, यद्यपि उमका धुआँ हुकों के धुएँ से अधिक हानिकारक है। बहुतेरे आदिमी तमाख् पीते नहीं, तो सूचते या खाते ही है। निदान, बहुत कम आदिमी ऐसे मिलेंगे, जो इसका विलक्षल ही व्यवहार नहीं करते। सम्भव है, कुछ आदिमी तमाख् का सेवन किन्ही विशेष अवस्थाओं में, कोई खास बीमारी दूर करने के लिए, औषधि-रूप में करते हां, परन्त इनकी सख्या मुश्किल से एक फी-सदी होगी। अधिकाश आदिमी देखा-देखी, शौक के लिए, इसका खुद इस्तेमाल, और यार-दोस्तो में प्रचार करते है। बड़े-बड़े वैद्यों और डाक्टरों का मत है कि तमाखू खाने, पीने या सूचने से इन विकारों के होने का भय रहता है—मद-हिंट, मूर्छा, कलें में जलन, छाती में कफ बढना, दॉतों की कमजोरी, पित्त की बृद्धि और शरीर की कमजोरी आदि।

तमाखू के सेवन की आदन बहुत ही गन्दी है। इसे (जर्दे के रूप मे) खाने वाले बहुधा घर के कोनो तथा दीवारों पर थूकते रहते है। पीने वाले आदिन्मियों का घर बदबूदार धुए से भरा रहता है, और स्घने वाले बारबार नाक पोछ कर अपने कपड़े खराब किया करते है। पैसा और स्वास्थ्य नष्ट करने वाला तथा गदगी फैलाने वाला तमाखू का यह उपयोग बहुत ही निन्दनीय है। लोक-सेवी सच्जनों को चाहिए कि इसके विरुद्ध यथेष्ट लोकमत तैय्यार करे।

अफीम — अफीम सेवन करने वाला आदमी आलस्य और तद्रा का अनु-भव करता है। बहुधा माताएँ अपने बच्चो की सार-सभार से निश्चिन्त होने के ग्लिए उन्हें अफीम खिला देती है। अधिक मात्रा मे तो यह घातक होती ही है, साधारण मात्रा मे, अथवा औषधि के रूप मे भी यह कहाँ तक उपयोगी है, यह सदिग्व ही है। जो हो, इसके सेवन की आदत डालना बहुत हानिकारक और स्वास्थ्य-नाशक है। अन्य मादक पदार्थ; शरात्र आदि—चात्र, तमालू श्रीर श्रफीम के श्राति-रिक्त श्रीर भी कई पदार्थ उत्तेजक या मादक हैं। नारत में साधु कहे जाने वाले तथा ग्रन्य बहुत से श्रादमी भाग, गाजा श्रीर चरस श्रादि का सेवन करते हैं। इवर कुछ समन से वहाँ शरात्र का प्रचार बढता ही जा रहा है। ऊँची श्रेणी के वे मनुष्य, जो विलायती दग से रहने लगे हैं, मद्य-पान से प्रग्हेज नहीं करते। मजदूर, विशेपतना कल-कारखानों में काम करने वाले, एक-दूसरे की वेखा-देखी श्रपनी बहुत-सी गादी कमाई इसमें खर्च कर डालते हैं।

यहाँ ताबी का भी कुछ उल्लेख ग्रावराक है। यह खजर के ग्स से बनती है, ताजे रस में नशा नहीं होता, उसे नीरा कहते हैं। पर यह जल्टी ही नशीली हो जाती है। जहाँ नीरा को ताजा ही न पिया जा सके, वहाँ इसका गुड बनाया जा सकता है, जो बहुत गुणकारी होता है। पर श्रनेक श्राटमी इसे मादक पटार्थ बनाकर ही काम में लाते हैं।

सभी मादक पदार्थ आदमी को कम-न्यादा वेहीश करते हैं। शराय पीने वाले तो वेहोशी में अपशब्दों का व्यवहार करते हैं, और बहुधा गदे मजाक करते हैं। वे अकसर नालिया में लोटते हैं, उन्हें अपने शरीर या लज्जा-निवारण आदि का कुछ त्यान नहीं रहता। कुछ लोगों का मत है कि बहुत टडे पदेशों में रहने वालों, या सदीं में काम करने वालों के लिए इसका परिमित परिमाण में उरयोग किया जाना लामकारी है तथा कुछ बीमारियों में भी यह गुणकारी है। इसकी आलोचना में न जाकर यहाँ यही कहना है कि ससार के सभी देशों में शराय आदि का अधिकतर उपयोग अनावश्यक और हानिकारक है। इससे लोगों के द्रव्य, स्वार य और चरित्र सभी को जाति पहुँचिती है। अतः इसके सेवन को, कुछ विशेष दशाओं को छोड कर, बन्द किया जाना चाहिए।

भोजन-सुधार से जीवन-सुधार—यदि हम अपने खान-पान में भोजन करने के उद्देश्य को व्यान में रखें तो हमें मितव्यितिता और स्वास्त्य का लाभ तो मिले ही, इसके अतिरिक्त हमारे व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में भी बहुत सुवार हो जाय । वर्तमान दशा में भोजन सम्बन्धी विविध कियाओं में हमारा कितना समय और शक्ति अनावश्यक रूप से खर्च हो रही है। हमें उनसे कुछ लाभ नहीं होता, उलटा हम बहुत हानि उठा रहे हैं। हमें इस विषय का बहुत सोच-विचार करना पड़ता है कि किस प्रकार खाने के नये-नये जायकेदार पदाथ तैयार किये जाय, श्रीर उन्हें श्रिषक से श्रिषक परिमाण में खाया जाय। हम दिन में चार-चार पाँच-पाँच समय कुछ न कुछ खाते-पीते रहते हैं। सनेरे का नाश्ता, दोपहर का मोजन, तीसरे पहर का फलाहार, शाम का खाना, फिर सोते समय दूघ श्रादि, इसके श्रातिरिक्त समय-समय पर सोडा, लेमनेड, शर्वत, ठडाई लस्सी, चाय, कहवा, कोको श्रादि श्रन्य पेय भी चलते रहते हैं। हमारे घर कोई मेहमान श्राता है तो एक खास काम यह हो जाता है कि उसे 'किस समय क्याक्या पदार्थ खाने-पीने को दिये जाय। भारत में घरों में श्रीरतों का मुख्य काम तरह-तरह के बिटया कहें जाने वाले भोजनों की व्यवस्था करने का ही रहता है। बाजार में हलवाई की दुकान, होटल या विश्वान्ति-गृह श्रादि का काम करते हुए श्रनेक श्रादिमयों का जीवन बहुत संवेरे से लेकर, बडी रात गये तक तरह-तरह के मिष्ठान्न या नमकीन पदार्थ तथा पेय बनाने या सजा कर रखने का ही रहता है।

विवाह शादी या तीज त्योहार के समय हम अपने अतिथियों का सत्कार खूब 'बिटया' भोजन से करते हैं और साथ में चूर्ण चटनी या पाचक पेय की भी व्यवस्था करते हैं । हमारी खातिरदारी ऐसी सीमा तक होती है कि अतिथियों को अपने घर लौटने पर कई-कई दिन तक बदहज्मी आदिकी शिकायत रहती है, और उन्हें याद रहता है कि अमुक व्यक्ति के यहाँ हमारा ऐसा स्वागत हुआ था (जिसके फल-स्वरूप वे इतने बीमार पडे।)

यदि श्रादमी मोजन में सादगी का व्यवहार करें तो उपर्युक्त वार्तों में कितना परिवर्तन हो जाय—श्रितिथियों को बीमार पड़ने का श्रवसर न श्राये, घर वालों की बहुत सी परेशानी बच जाय, स्त्रियों को मोजन बनाने का ही काम मुख्य न रहे, श्रीर वे श्रपने समय का श्रिष्ठिक सदुपयोग कर सकें, हलवाइयों को तथा होटल वालों को बहुत विश्राम मिल सके श्रीर उनका समय-विभाग बहुत सतुलित हो सकें । इस प्रकार सर्वसाधारण के लिए मोजन-सुधार का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इससे जनता के स्वास्थ्य श्रीर रोजमर्रा के जीवन में यथेष्ट सुधार होगा।

### सातवाँ अध्याय

### वस्त्र

श्रापके देश (श्रमरीका ) में शायद सज्जनता को वस्त्राभूपण की कसीटी पर कसा जाता है, पर जिस देश से में श्रा रहा हूँ, वहाँ सज्जनता की पहचान चरित्र से होती है, ऊपरी बेशभूपा से नही।

—विवेकानन्द

कपड़ा रारीर के लिए हैं, न कि शरीर कपड़ों के लिए।

-कहायत

कपड़ा पहनने के उदेश्य—ग्राजकल प्राप्त सभी ग्रादमी थोड़ा या बहुत किसी न किसी तरह का कपड़ा पहनते हैं। मनुष्य के नग्न ग्रवस्था को छोट कर, कपड़ा पहनना ग्रुरू करने के प्राय तीन काग्ण बताये जाते हे—: १—शरीर की सर्दी-गर्मी से रहा, २—लजा-निवारण, ३—शरीर की सजावट।

श्राम तीर से दनमें पहली दो बात मुख्य मानी जाती है, परन्तु दितहास से पता चलता है कि लजा का भाव शुरू में था ही नहीं, श्रीर यह भाव कपड़ा पहनने का कारण नहीं, बल्कि उसका परिणाम हे, श्रयीत् धीरे-धीरे जब श्रादमी कपड़ा पहनने लग गया तो न पहनने की दशा में उसे लजा या शर्म का श्रनुभव होने लगा। इसी तरह सर्दी-गर्मी से शरीर की रज्ञा की बात है। जब श्रादमी जगली हालत में रहता था, तो उसे सर्दी-गर्मी विशेष नहीं लगती थी। उसमें पशुश्रों की तरह सहन करने की शक्ति काफी थी, जो पीछे धीरे-धीरे कम हो गयी। इस प्रकार शुरू में श्रादमी को कपड़े पहनने की जरूरत सर्दी-गर्मी से बचने के लिए भी नहीं थी।

खोज से पता तगा है कि ग्रादमी को पहले-पहल कपड़ा पहनने की जरूरत ग्रपने शरीर को सजाने की इच्छा से हुई। पीछे तो उसे इसकी ग्रादत ही पड़ गयी। घीरे-घीरे वह यह अनुभव करने लगा कि ठड के समय विना कपडा पहने उसे सुदीं लगती है और तेज धूग के समय शरीर पर कुछ कपडा होने से न्ने गमीं कम सताती है। इसलिए सर्दा-गमा से वचने के लिए कपडा पहनना उपयोगी है। क्रमशः आदमी में यह भावना पैदा हो गयी कि कपडा पहनना इसलिए जरूरी है कि इससे लजा निवारण होती है। कपडा हमारी सम्यता और शिष्टाचार का सूचक हो गया।

सम्यना की वृद्धि के साथ कपड़े के उपयोग में वृद्धि—ज्यों ज्यो स+तता बढती गयी, त्यादमी ब्रामीण जीवन छोड कर शहरी जीवन विताने लगे, काड़े का उप्योग अधिक होने लगा। अब बहुत से आदमी बहुत ही अधिक कपडा पहनते है, या पहनना 'चाहते है, लजा-निवारण के लिए पुरुप या स्त्री को बहुत थोड़े कपड़े की जरूरत होती है। इसी प्रकार सर्दी-गर्मी से बचने के लिए भी त्रादमी को कपडा मामूली ही चाहिए, सर्दी-गर्मी का ऋनुभव बहुत कुछ स्रादमी की स्रादत पर निर्भर है। कुछ लोग बहुन स्रविक सर्दी के समय भी थोड़े से कपड़े से काम चला लेते हैं, इसके विपरीत, दूसरे आदमी जो बहुत अधिक कपड़े पहनने के आदी हो जाते है, उन्हें उन कपड़ों मे जरा कमी करने से ही बहुत ठड लगने लगती है। भारत का साधारण किसान या मजदूर एक धोती श्रीर चद्र में सतोष कर लेता है, जत्रकि यूरोप-श्रमगैका के 'सभ्य' पुरुष' तथा उनका ऋनुसरण करने वाले भारतीयों की पोशाक मे देखिए कितने कपड़े चाहिएँ-जनयान, कमीज, वास्कट, कोट, कालर, नेकटाई टोप, जाविया ( श्रडरवेयर ), पतलून श्रीर उसके साथ पेटी या गेंलिस, मोने, गेटिस श्रीर जूते। यि लोग दिन में कई वार कपडा वदलते हैं स्त्रौर स्रलग-स्रलग श्रवसर के लिए जुदा-जुदा पोशाक रखते है।] इससे शरीर को यथे<sup>6</sup>ट धूप श्रीर हवा नहीं मिलती, रोग वट रहे हैं, ल्य ग्रादि वीमारियाँ फैनती जा रही हैं, ग्रौर लोगों का स्वास्थ्य विगडता ही जाता है।

नये-नये फैशन, श्रीर पहनावे में विषमता—ग्राजकल पोशाक के नित्य नये फैशन निकलते रहते हैं। धनवान या शौकीन लोग श्रपनी पोशाक के पुराने दग को बदल कर नये दग की पोशाक ग्रहण करते रहते हैं ग्रथवा बहुत

बिद्या कपड़ा काम में लाते हैं। कुछ छादमी मती या ऊर्ना कपड़े से सतीप न कर रेशमी वस्त्र पहनते हें, जिनके लिए छासस्य कीडे मारे जाते हैं। कुछ लोग ऐसे कपड़े का उपयोग करते हैं, जो सोने-चादी के तारों के कारण बहुत कीमती होता है। खासकर यूरोप-छामरीका की शौकीन क्षित्रों छापनी पोणाक में ऐसे पिच्यों के पर लगवाती हैं जो बहुत दुर्लभ होते हैं। उनके इस फेशन या शौंक के वास्ते वे-जवान पिच्यों को छापनी जान खोनी पड़ती हैं। यहीं नहीं, कुछ रमिण्यों के गले के वक्त्र या कोट छादि के लिए 'टो' नामक चमड़ा काम छाता है, जो भेड़ के गर्भक्थ बच्चे की नमें रोयेदार खाल से बनता है। इसके लिए भेड़ तथा उसके बच्चे की एक-साथ हत्या की जाती है। सभ्यता के इस छुग में जब रूई, सन, पटसन, ऊन छादि के तरह-तरह के कपड़े बनने लग गये हे, सिर्फ शौंक पूरा करने के लिए जीवों की यह हिसा खेदजनक है।

गये हे, सिर्फ शौक पूरा करने के लिए जीवों की यह हिसा खेदजनक है। वर्तमान ससार में कितनी विषमता है। कुछ आदमी तो कपड़े का उपयोग जरूरत से प्यादा करते हैं, और नित्य नये फेशन के तथा कीमती कपड़े पहनते हे तथा पर्टें, चॉटनी, खोली या गिलाफ आदि में खर्च करते हैं। इसके विपरीत, हमारें अनेक भाइयों को अपनी शरीर-रक्ता के लिए भी यथेंग्ट वस्त्र नहीं मिलता, इससे उनके म्वास्थ्य को हानि पहुँचती है, और वे समाज में नीची अंगी के माने जाते हैं।

क्षपड़ा श्रोर स्वास्थ्य — जरुरत से कम कपड़ा पहनना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, यह तो सब जानते ही है। उल्लेखनीय बात यह है कि श्रादमी के लिए श्रिषक कपड़ा पहनना भी ठीक नहीं। वह जितना श्रिषक कपड़ा पहनता है, उतना ही वह हवा, प्रकाश श्रीर मिट्टी के उपयोग से बचित होता जाता है श्रीर फल खरूप श्रपने स्वास्थ्य को हानि पहुँचाता है। पर श्रादत श्रीर सम्यता का विचार श्रादमी को कपड़े का इस्तेमाल घटाने से रोकता रहता है। तथापि कहीं-कहीं कुछ प्रतिक्रिया नजर श्रा रहीं है। भारत में तो साधु सन्तो ने सटा ही बहुत कम कपड़ा पहना है, यहाँ तक कि वे प्राय. लगोटी लगाये या श्रर्डनग्न श्रवस्था मे रहते श्राये हैं। श्रव यूरोप श्रमरीका में क्तिने ही नगर-निवासी धृप का लाभ उठाने के लिए पहाड़ो पर, समुद्र के किनारे या दूसरी सुरिच्नित जगहों में जाते है श्रीर काफी समय नगे बैठे

रहते ग्रथम घूमते हैं। इससे उनका स्वास्थ्य बहुत सुधर जाता है। यह विचार ठीक नहीं है कि कम कपड़ा पहनने या नगा रहने से श्रादमी की विषय-वासना बढ़ती है। ग्रकसर जो पुरुष श्रीर क्षियाँ बहुत श्रधिक कपड़ा पहनती हैं, श्रीर जो क्षियाँ पर्दे में रहती है, उनमें विषय-वासना श्रपेचाकृत श्रधिक होती है। इस प्रकार कपड़े का ग्रधिक उपयोग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है।

'सन्न' मनुष्य की अपनी नगा रहने की हालत छोड़े इतना समय बीत गया है ओर कम्डा पहनने का वह इनना आदी हो गया है कि अब फिर शुरू की हालत में जाने की सहसा आशा नहीं की जा सकती। तो भी यह विषय विचार करने का है। जहाँ ऋतु अनुकृत हो, आदमी को दिन में थोड़ा समय उचाड़े बदन अवश्य रहना चाहिए, जिससें उसका आकाश, धूप और हवा का समर्ग हो। जहाँ थिशेष वाधा न हो, आदमी को कुछ समय नगे पाँव चलना चाहिए, जिससे शरीर से मिट्टी का स्पर्श हो, और उसका लाम मिले। इसके अलावा हमें अपने बदन को बहुन अधिक या तग कम्डों से दके रखना नहीं चाहिए। इस प्रकार खासकर गर्मी में आबी बाहों की कमीज या बड़ी और हाफ-पेन्ट या मामूली धोती का पहनाव अब्छा है। कपड़ा का रग भी बहुत चमकीला या भडकीला न होना चाहिए, जो आँखों के लिए हानिकारक होता है।

िशोष वक्तव्य — आवश्यकता है कि आदमी जो कपडा पहने वह जलवायु के विचार से अनुकृत हो, स्मास्थ्य के लिए हिनकारी हो। हम याद रखें कि कमडा शरीर के लिए हैं (अर्थात् उनका उरेश्य शरीर की रच्चा करना है) न, कि शरीर कपड़े के लिए। प्रायः हम शरीर से कमडों की एक छोटी-सी प्रदर्शनी का काम लेते हैं, हम कपडा खासकर इसलिए पहनते हैं कि दूसरे आदमी हमारी अमीरी या वैमम का परिचम प्राप्त करे, इस मावना के होते हुए हम किय नये और बहुमूल्य कपड़ों का उम्योग करके भी सतीय या सुख नहीं पा सकते। इसके अतिरिक्त हम अमने गरीन माइयों से दूर होते जाते हैं। हमारा लच्य मानव समाज में एकता और समानता बढ़ाना है। हम जरा सोचे और कृतिम वेश-भूषा से बचे, इसी में सनका कल्याण है।

### श्राठवा श्रभ्याय

## मकान

यदि घर वार के विना या कपड़ों के विना हम इस अनन्त (आकाश) के साथ सम्बन्ध जोड सके तो हमारा शरीर बुद्धि और आत्मा पूरी तरह आरोग्य का अनुभव करें। इस आवर्श को भले हम न पहुँच सकें या करोडों में से एक ही पहुँचता हो तो भी इस आवर्श को जानना समकता और उसके प्रति आवर-भाव रखना आवश्यक हैं; और यदि वह आवर्श हैं तो जिस हद तक हम उसे पहुँच सकेंगे, उस हद तक हम मुख, शान्ति और सन्तोप का अनुभव करेंगे।

—गाँधीजी

देहात के श्रवेरे श्रीर एजाड़ घर उनमे रहने वाले लोगों के जीवन की एक तसवीर है। उनमें न हवा है, न प्रकाश है, न किसी तरह की सुन्दरता का स्थाल है।

—शान्ता वेरुलकर

मकान की आवश्यकता—आदमी की घूमने फिरने का चाहे जिनना काम हो. उसे विश्राम करने या भोजन बनाने और सोने आदि ने लिए एक ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है, जहाँ धूप, सर्दी, वर्ण ओं ग्रेलों आदि ने उसकी रक्षा हो सके। ग्रुफाओं ओर पेडों के सोखर आदि का उपयोग नरने के बाद मनुष्य ने अभशः कोपडियाँ आदि बनायी, फिर तरह-तरह के घरा ना निर्माण किया। घरों ने गाँवों और शहरों की सुष्टि की, जिनके मन्ह नो देश नथा राज्य कहते है। अस्तु, भोजन और यस्त्र की तरह घर या निवास भी मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में से है।

गांवों के घर — गांवो में अधिकाश मकान कच्चे होते हैं। कुछ तो निरी भोपडियाँ ही होती हैं— वास-फूस और लकडियों की बनी हुई। इनमें धूप, वर्षा ग्राटि से यथेष्ट रह्मा नहीं होती, आधी-तूफान में इनके जल्दी उखड जाने की ग्राशका रहती है, तथा मोजन बनाते समय बहुत सावधान रहना, पडता है कि कहीं ग्राग न लग जाय। वैसे भोपडियाँ सादे रहन-सहन की प्रतीक होती है, हवा ग्रीर रोशनी इनमें कुदरती तौर पर ग्राते रहने से इनमें प्राकृतिक जीवन की छटा रहती है। इनमें रहने वाले ग्रादमी को इनकी समय-समय पर मरम्मत तथा देखभाल करनी होती है, इस प्रकार वह परिश्रमी ग्रीर कष्ट सहने वाला होता है, इससे उसका स्वास्थ्य ग्रेपेज़ाकृत ग्रन्छा रहता है।

गाँवो में भोपिडियो से कुछ ऊँचे दर्जे के निवास-स्थान कच्चे घर होते हैं। इनकी दीवारे वास श्रीर बल्ली श्रादि की श्रयवा मिट्टी या गारे की होती है, श्रयवा कच्ची ईटो या पत्थर श्रादि की होती है। इन पर फूस का छप्पर डाला जाता है श्रयवा लकड़ी की किडियो पर तस्ते डाल कर उन पर मिट्टी की छत बनाली जाती है। इनकी समय-समय पर श्रीर खासकर बरसात के पहले मरम्मत करने की जरुरत होती है, श्रन्यथा ये टपकते हैं, श्रीर दो-तीन साल में गिरने ही लगने है। यद्यपि इवर कुछ समय से इन घरो की बनावट में रोशनी श्रीर हवा का विचार किया जाने लगा है, प्रायः इनमें खिडिकयाँ या रोशनदान श्रादि नही होते, रसोई के लिए श्रलग कोठरी नृहीं होती, गाय-मैस श्रादि पश्र भी श्रादिमियों के साथ उसी कोठरी में रहते हैं। इससे होने वाली स्वास्थ्य-हानि स्कट ही है।

शहरों के मकान सभ्यता के विकास मे गाँवो की जगह शहर वने । शहरों के अविकाश मकान पक्की ईटो या पत्थरों की दीवार वाले होते हैं। इनके 'ईट, पत्थर, चूने या सीमेट के होते हैं और छुतें भी इन्हीं चीजों की बनायी जाती है, हाँ, उसमें लकड़ी या लोहे आदि की सहायता ली जाती है। इस प्रकार ये मकान पक्के और मजबूत होने हैं। परन्तु इनमें भी बहुत से दोष होते हैं। शहरों की बढ़ी हुई आवादी की दृष्टि से मकानों की सख्या बहुत कम होती है, और अधिकाश आदमी गरीब होने के कारण एक बहुत ही छोटा मकान रख

सकते हैं या बड़े मकान का बहुत ही छोटा हिन्मा किराय पर ले मकते है। इसका नर्ताजा यह होता है कि बहुत से आटमी तग तथा अधकार वाले मकानों में रहते हैं। एक-एक कमरे में कई आटमियों को तथा कुछ टणाओं में कई-कई परिवार को जैसे-तैसे निर्वाह करना पडता है। इन मकानों में शुट्ट हवा मिलना बहुत किंदिन होता है। फिर, शहरों में मिलां ओर कारखानों ने मजदूरों के लिए मकानों की अलग ही समस्या उपस्थित कर रखी है। इसका असर वहाँ की अन्य जनता को भी भोगना पडता है। इससे लोगों का स्वान्ध्र विगडता रहता है।

बहुत मे ब्यादिमयों के लिए मकानों की कमी—प्रत्येक देश के एक-एक नगर या गात्र में प्रति मफान कितने व्यक्ति रहते हैं, इसके अपने में त्रिभिन्नता होगी। भारत में श्रीसतन प्रति पाँच मनुष्यों पीछे एक वर है। कस्त्री में तथा टेहातो में यह ऋौसत लगभग समान हे। विशेष विचार करने की वात यह हे कि ससार के किसी भी देश के सम्बन्य मे यह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ के प्रत्येक नगर ग्रीर ग्राम में सब ग्राटमियों के पास ग्रपने मकान है, ग्रथवा जो मकान है, वे काफी है। ग्रास्ट्रेलिया ग्राटि जिन देशों में जनसंख्या के श्रनुपात से भूमि काफी हे, या अधिक भी कही जा सकती हे, वहाँ गौराग लोगों ने अपने मकान ग्रांदि के लिए बहुत ग्रांविक भृमि वेर रखी है, ग्रीर ग्रन्य लोगों के लिए, खासकर वहाँ के मूल निवासियों के लिए मकान ग्राटि की तगी है। ग्रान्य देशों में प्रथम तो मकानों के काम में ग्राने वाली भूमि ही कम हे, दूसरे, पूजीपतियों ग्रीर सत्ताधारियों ने ग्रपने लिए वडे विशाल भवन वना रखे हे तथा ग्रपने टह-लने ख्रादि के लिए निजी पार्क ग्रादि वना कर सर्वसाधारण के लिए मकानो के वास्ते जगह कम कर दी है । यह वात केवल नगगें तक ही सीमित नहीं हे, पाय गाँवों में भी ऐसे दृश्य साधारण है कि कुछ थोड़े से ग्राट-मिया के पास बहुत लम्बे चौड़े मकान है, ख्रीर बहुत से ख्राटमियों की मकान का ग्रभाव हे। निदान, शहरों में तथा गाँवों में ग्रनेक ग्राटमी ऐसे ह, जिनका श्रपना या किराये पर लिया हुआ भी कोई वर वा कोपड़ी नहीं, ये लोग दिन मे जहाँ तहाँ घ्मते रहते हैं, ग्रौर रात को बानार या सडक के किनारे लेट कर ग्रापना समय काटते हैं।

जहाँ एक शिकायत को दूर करती है, प्रकारान्तर से दूसरी व्याधि खडी करती है, जिसे दूर करने के लिए दूसरी श्रीपिधयों की जरूरत पड़ती है। वह दुश्चक चलता रहता है। हमारी जरूरते बढ़ती रहती है, श्रीर वे पूरी नहीं होती तो हमें असन्तोप श्रीर वेदना होती है। यह जानते हुए भी हम उसका सरल उपाय नहीं करते—साटगी श्रीर परिश्रम का जीवन नहीं विताते। मकानो की रचना में यह दिन्दकोण व्यान में रखा जाना श्रावश्यक है।

### नवॉ अध्याय

# शिचा

सर्वो दय की शिक्षण पद्धति जीवन सम्बन्धी कियाच्यो पर च्याधार रखती है। परन्तु इतनी ही उसकी विशेषता नहीं है, उसका ब्येय च्याहिसा च्योर सत्य की वुनियाद पर एक नये समाज की रचना का प्रयत्न करना भी है।

—जो० का० कुमारापा

चुनियारी शिक्तग्-पद्धति में गरोवों की सर्वागीण उन्नति के लिए आतुरता भरी हुई है। इसके अन्दर जीवन-विकास की दृष्टि है। इसमें हाथ पाव श्रोर मस्तिष्क—तीनों के विकास की सामग्री श्रोर उपाय है।

—काका कलेलकर

पिछुने द्राध्यायों में मनुष्य की प्राथमिक त्रावश्यकतात्रां—भोजन वन्त्र त्रीर मकानों के विषय में लिखा गया है। इनके त्रातिरिक्त हमारी श्रन्य प्रमुख त्रावश्यकताए शिक्ता, स्वास्थ्य श्रीर मनोरजन हैं। यहाँ शिक्ता के बारे ने विचार किया जाता है।

प्राथमिक शिक्ता की यथेष्ट महत्व दिया जाना चाहिए— मानव जीवन में शिक्ता की उपयोगिता या महत्व सब जानते हैं, फिर भी शिका-प्रणाली कैसी हो, यह विषय बहुत मत-भेट का हे। इम विषय पर कितनी ही पुस्तके लिखी गयी हैं, पर समस्या श्रव्छी तरह हल नहीं हुईं। यह साफ जाहिर. है कि शिक्ता का उद्देश्य मनुष्य को केवल श्रिधिक-ने-श्रिधिक धन पेटा व्यस्ते वाला यत्र बनाना नहीं है। शिक्ता-पद्धित ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति न्वस्य स्वावलम्बी, सुसस्कृत श्रीर समाज के प्रति श्रपनी जिम्मेवारी प्रा करने वाला बने। यह बात तभी श्रव्छी तरह हो सकती है, जब बालक बालियाओं सो प्रारम्भ से ही उचिन शिक्षा मिले। परन्तु आजकल मारत में तथा और भी कड़े देशों में प्राथमिक शिक्षा को कुछ महत्व नहीं दिया जाता। वहीं उम्र के तथा ऊँची कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए योग्य से योग्य व्यक्तियों की खोज की जाती है, उनके लिए खूच खर्च किया जाता है और विविध प्रकार के सामान जुटाये जाते हैं। परन्तु प्राथमिक शिक्षा पाने वाले वालकों के लिए मामूली व्यक्तियों को शिक्षक नियुक्त कर दिया जाता है, जिन्हें कुछ विपयों का ज्ञान मले ही हो, वालकों सम्वन्धी जान नहीं होता, जो वालकों के स्वमाव, विचार, उनके मन पर होने वाली कियाओं-प्रतिकियाओं आदि से विल्कुल परि-चिन नहीं होते। ये अध्यापक वालकों के दिमाग में कुछ बातें जैसे-तैसे ठूँसने का प्रयत्न करते हैं, इनमें वालकों को माबी जीवन के लिए तैयार करने की योग्यता नहीं होती। अन्तु, आवश्यकता है कि प्राथमिक शिक्षा को उसकी उपयोग्यता के अनुसार यथेष्ट महत्व दिया जाय।

बुनियादी शिचा, खेती या स्थानीय थन्धे का आधार— लोकहित की दृष्टि सं बुनियाटी शिचा-पद्धित सबसे उत्तम है। इसकी मुख्य बाते ये हैं—छह-सात साल के सब बालकों के लिए, उनकी मातृभाषा में सात साल तक मुफ्त और अनिवार्य शिचा का प्रवन्ध हो। शिचा का आधार या केन्द्र किसी प्रकार की दक्तकारी हो, या खेती हो, और सब विषय (भाषा, गिणत, भूगोल, इतिहास और आलेख्य आदि) उस दक्तकारी के सहारे सिखाये जाय। दक्तकारी का चुनाव स्थानीय परिस्थित को व्यान में रख कर किया जाय। जहाँ सम्भव और व्यवहारिक हो, कर्ताई-बुनाई को प्राथमिकता टी जाय। प्रत्येक बुनियाटी शाला अपने खर्च का अधिक से अधिक अंश अपने छात्रो और अध्यापकों के उद्योग से प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इसमें मुख्य हेतु यह है कि छात्रों में शरीर अम के सम्बन्ध में तथा निर्माण-कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो, और वे पीछे इस अम का यथेष्ट सम्भान करने वाले हो, उसे

अ गाधीनी का मत था कि बुनियाटी शिक्षा के सात वर्षों का ग्रीसत लेकर शिक्षा की ग्राय ग्रीर व्यय वरावर होना चाहिए। हाँ, विद्यार्थियां द्वारा वनायीः हुई चीनों को निश्चित दामों पर सरकार खरीदे। बौद्धिक कार्य से नीचे दर्जे का माननेवाले न हो, वे स्वावलम्बी बने, श्रीर देश से वेकारी दूर हो। कहना नहीं होगा नो खासकर निर्धन देशों में, सर्व-साधारण को ऐसी ही शिद्धा श्रासानी से दी जा सकती है, श्रीर इसी से जनता का कल्याण हो सकता है।

उच्च शिन्।—माध्यमिक ग्राँग उच शिन्ता में भी ऊपर कही वालों का यान रखा जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी ग्रीर ग्रय्यापक ग्रपनी ग्राजीविका-प्राप्ति में स्वावलम्बी हो तथा दूसरों को स्वावलम्बी बनाने में सहायक हो। विज्ञान की शिन्ता दी जाय, ग्रीर युवकों की ग्राविष्कार-बुद्धि विकसित की जाय, पर उनके मन में यह बात जम जानी चाहिए कि हमारा ज्ञान हमारे स्वार्थ-सावन के लिए नहीं, लोक-कल्याण के लिए हैं।

गाधीजी के मत से उच्च (विश्वविद्यालयों की) शिक्ता को भी उत्पादक दस्तकारियों पर ग्रावास्ति होना चाहिए। इस शिक्ता का दायित्व सरकार पर नहीं, गैर-सरकारी सस्यात्रों। ग्रोर व्यक्तियों पर होना चाहिए। इजीनियरिंग, व्यावसायिक, ग्रोर व्यापारिक विद्यालयों का भार द्यापारिक ग्रोर ग्रोद्योगिक सस्यात्रों को उठाना चाहिए। कृषि, विज्ञान, चिकित्सा ग्रोर साहित्य तथा सामाजिक विज्ञानों के लिए विद्यालयों को या तो स्वावलम्बी होना चाहिए या दान पर ग्राधारित होना चाहिए। राज्य के विश्वविद्यालय केवल परीक्तां श्रो का प्रवन्ध करें ग्रोर परीक्तां की फीस द्वारा स्वावलम्बी रहे।

इस समय भारत में उच्च शिद्धा देने वाली संस्थायों से जनता का प्रायः कुछ भी हित नहीं हो रहा है, श्रीर वे सर्वसाधारण से प्राप्त टेक्सो श्रादि की श्राय पर एक भार वनी हुई है। यह श्रनुचित है। इसमें श्राभूल परिवर्तन करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए जो० का० कुमारणा ने कहा है—

'श्राज हमें यह भावना पैदा करनी चाहिए कि हमारे खेती-कालिजों की जिम्मेदारी है कि जमीन पर कहर न पड़ने दे। श्रगर वे ऐसा नहीं करते तो इन कालिजों को पालने में कोई तुक नहीं है। श्रव तक इन कालिजों में जुदा-जुदा जाित की ईखें उगायी गयी है तािक मिलों को हर महीने ईख मिलते रहे श्रीर मशीने लगातार चलती रहे। श्रमरीकी रुई

त्रोर देशों रूई के मेल से उन्होंने नयी रूई वनायी है, लेकिन गाँव वालों की श्रसली जरूरत की परवाह जरा भी नहीं की जाती।'\*

कुछ मुख्य वातें—इस प्रकार शिक्ता-पद्धति की कुछ मुख्य वाते ये होनी चाहिए:—

- (१) विद्यार्थी शारीरिक अम करने वाले, ग्रौर उसकी इन्जत करने वाले हो।
- (२) वे शिक्षा पाकर अपने ग्रामीण भाइयों से सम्पर्क रखने वाले हो, एक अलग दुनिया में विचरण करने वाले न हो।
- (३) वे स्त्री जाति के मुख-मुविधास्रो ग्रौर उन्नति का प्रयत्न करने वाले हों।
- (४) वे अपने जीवन का उद्देश्य स्वार्थ-साधन न माने, श्रीर लोक-कल्याण में भाग लेने वाले हों।
- (५) वे ऋपने निकटवर्ता समाज की सेवा तो करे ही, पर देश या राज्य के हित का व्यान रखें। यही नहीं, उनकी नागरिकता की भावना किसी सकीर्ण क्रेत्र तक परिमित न होकर विश्ववध्व वाली हो।

अम-प्रतिष्ठा—ऊपर कहा गया है कि विद्यार्थी अम करने वाले और उसकी इज्जत करने वाले हो । इस समय इस पर बहुत व्यान दिये जाने की ज्यावश्यकता है, कारण, आधुनिक शिक्षा पद्धित में इसकी बहुत ही अबहेलना की जाती है, और परिणाम-स्वरूप पढे-लिखों का अपनी आजीविका के लिए इधर-उधर मारे-मारे फिरना, वेकारी बढना, देश में उत्पादन कम होना, तथा शिक्तितों का, किसानों और मजदूरा से अलग ही दुनिया बनाना आदि बाते हमारे सामने हैं। इन वातों का अन्त होना चाहिए।

इस प्रकार भविष्य में हमारे विद्यालय खेता श्रीर उद्योग-गृहों में होने चाहिएँ हमारे शिव्हित बालक सर्वप्रथम गौरवशील किसान श्रीर श्रीयोगिक हां। हमारे शिव्हिक स्वय खेतीहर श्रीर श्रीद्योगिक हो।

भोट-शिचा — प्रोट-शिचा का ग्रर्थ यही नहीं है कि वडी उम्र के वालकों को, जो नियमित रूप से स्कूलों में नहीं पट सके हैं, ग्रच्रर-ज्ञान करा दिया जाय। इस शिक्षा का मुख्य कार्य व्यवहार-ज्ञान या नागरिकता की शिचा होना चाहिए।

र्भगावी ग्रर्थ विचार' से

य्रजर-जान इसमें सहायक हो सकता है। यह शिक्षा कम-पढे-लिग्ने तथा प्याटा-पढे-लिखें सभी प्रकार के लोगों को दी जा सकती है। ग्रपना रोजगार-घंधा ग्रुक्त के बाद भी ग्राटमी ग्रपनी शिक्षा जारी रग्ने, यही प्रोट शिक्षा है। यह कार्य सरकार के भरोसे छोड़ देना टीक नहीं है। जिन लोगों को निशेष शिक्षा प्राप्त करने का सुत्र्यवसर मिला है, उनका कर्चत्य है कि वे ग्रपने पास-पडोस के उन भाई बहनों को शिक्षा दे, जो इससे बिचत गृह गये हैं। उन्हें प्रोटों को पढ़ाने की जिम्मेवारी ग्रपने ऊतर ले लेनी चाहिए, ग्रीर उस समय की प्रतीक्षा न करनी चाहिए जब सरकार कानृत द्वारा उन्हें यह कार्य-भार लेने के लिए वाद्य करें। गावीजी के शब्दा में:—

' 'प्रोढ़-शिचा ऐसी होनी चाहिए जो स्त्री-पुरुणे को हर तरह वेहतर नाग-रिक बनाये...किताबे होगी, पर वे विद्यार्थी के बजाय शिचकों के काम की श्रिषक होगी, हम बहुमत को यह सिखाना होगा कि वे श्रल्पमत वालों के साथ कैसा वर्ताब करे, श्रोर यही श्रल्पमत वालों को भी सिखाना होगा।' ठीक ढग की प्रोढ-शिचा लोगों को पडोसियों का भाई चारा सिखायेगी श्रीर इस तरह श्रस्पृश्यता श्रोर साम्प्रदायिक समस्या की जड पर ही कुठाराधात करेगी।...हमें गाँव वालों को सहकारिता की भी शिचा देनी है।'

शिद्धा जीवन-व्यापी हों—सच्चेप में यह कहना है कि हरेक वालक श्रीर प्रौढ को, पुरप श्रोर म्ब्री को ऐसी शिद्धा मिलनी चाहिए कि वह स्वय सात्विक श्रीर स्थानी चुख वाला जीवन विताये श्रीर समाज के भी ऐसे ही जीवन विताने में सहानक हो। श्राजकल शिद्धा भी एक फेशन हो चला है, विना शिद्धा या कम शिद्धा वालों को नीचे दर्ज का माना जाता है, इस लिए हम श्रपने वालकों को विश्व-विद्यालनों श्रोर विद्यापीटों की टिग्नी-टिप्लोमा दिलाने का प्रयत्न करते हैं। होना यह चाहिए कि एक खास लच्च रएन कर हम उन्हें जीवन की शिद्धा दिलाये। इस प्रसग में श्री जो॰ का॰ कुमारणा ने कहा है—

'वालकों की शिद्धा में जीवन के सारे द्वेत्रों का समावेश होना चाहिए, जसे व्यक्तिगत सफाई, घरेलू कामकाज, समाज-सेवा, उत्पादन ग्रीर वितरण। दच्चों की उम्र के मुताविक इन कामों को सिखाने की तजवीज हो। सर्वोदय का कार्य-क्रम जीवनव्यापी है, क्योंकि उसमें सब के उत्कर्ष का अभिप्राय है। इस लिए हमारे देश के समूचे जीवन के साथ कम्बन्ध रखने वाली हर चीज से हमारे बच्चो का परिचय होना चाहिए। देश की जरूरत की चीजे देश में ही पैदा करके हम सबकी तरक्की सिद्ध करेंगे। हमको स्वय पूर्ण और स्वावलम्बी बनना है।

श्री विनोवा के विचार—श्री विनोवा ने इस विषय पर खूब चिन्तन श्रीर मनन ही नहीं किया है, वरन कई वर्ष-बालकों को-यह शिक्षा दी है। उनकी श्रनुभव-पूर्ण बाते बहुत विचारणीय हैं। उनका मत है कि हर देहात में प्रात-काल स्योंदय के समय एक घटे का स्कृल चलाया जाय। इसमें बालकों को पढाया जाय। इसी तरह शाम को प्रौढों के लिए श्रवण वर्ग चले, जिसमें रामायण भागवत श्रादि कितावों को पढ कर सुनाया जाय, सतों के चिरत्र श्रीर गाथाएं भी सुनायी जाये, गाँव की समस्या सोची जाये। खेती इत्यादि के बारे में नयी जानकारी दी जाय, भजन संगीत वगैरह सुनाया जाय। ऐसे स्कूल के श्रव्यापक दिन मर श्रयना काम कर सकते हैं। उन्हें बहुत तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है, गाँव के लोग थोडा सा श्रमाज साल भर में उन्हें दे देगे, सम्भव है उसकी भी श्रावश्यकता न हो। जैसे हम सम्पत्तिदान का हिस्सा लेते हैं, वैसे वह भी दिन में एक घटा लोगों को प्रेम से सिखाने में बुद्दिदान देगा। इस तरह स्कूल करीव-करीव मुफ्त में ही चलेगा।

इस एक घटे के स्कूल में जो पढाई होगी उसका सम्बन्ध खेती, ग्रह-उद्योग इत्यादि ग्राम-जीवन के साथ होगा। घर-घर में रसोई चलती है, खाना बनता है वह भी तालीम का एक साधन माना जायगा, श्राहार-शास्त्र इत्यादि की कई बाते उसके जरिये सिखावी जायेंगी। गाँव में सफाई करने का गाँव वालो का जो कर्त्तव्य है वह भी गाँव का एक बुनियादी साधन माना जायगा। गाँव में कोई रोग फैला है तो रोग-निवारण का जो कार्य किया जायगा वह भी जान-प्राति का एक साधन होगा। गाँव में कोई शख्स मर गया है तो उसकी मृत्यु भी जान का साधन होगी। कहीं वारिश ज्यादा हुई है इसलिए कम फसल पैदा हुई, तो वह भी जान का साधन होगी। गाँव में जो उत्हव होगे, गाँव में शादी होगी, वे भी जान-प्राप्ति के सावन हो जायेंगे। इस तरह गाँव की हर एक घटना, गाँव का हर एक विषय जान-प्राप्ति का साधन होगा।

इतना सारा काम एक घटे में कैसे होगा ? एक घटा मुबह श्रीर एक घटा शाम, इस तरह से दो घटे के अवस्त-पटन वर्ग में बहुन ज्ञान मिल सकता है । यह म अपने श्रनुभव से कह रहा हूँ । श्राज जैहाँ पाच पाँच घटे का स्कृत चलता है, वहाँ छह-छह महीने की छुट्टी वी जाती है। इसलिए वह दाई घटे का स्कृत हो गया। उसमें सीखने के साथ भूलने का भी काम होता है। हमारा स्कृत रोज का स्कृत होगा, उसमें भूलने के लिए श्रवसर नहीं मिलेगा। इसके श्रलाया जसे रोज खाते हैं तो शारीर की पुष्टि होती है, इसी तरह रोज थोडा थोडा श्रव्ययन करने से मन को नुष्टि मिलेगी। ज्ञान-स्पी भोजन के वाग्ते छुट्टी की जसरत होती ही नहीं है।

काचीपुरम् सम्मेलन में दिये प्रवचन से सकलित।

#### दसवाँ अध्याय

# स्वास्थ्य और मनोरञ्जन

जिस चीज का मनुष्य पुतला है, उसी से इलाज ढूंढ़े। पुतला पृथ्वी, पानी, श्राकाश, तेज श्रीर वायु का बना है, इन पाँच तत्वो से जो मिल सके सो ले।...शुद्ध शरीर पैदा करने का प्रयन्न सब करे श्रीर उसी प्रयन्न में कुदरती इलाज श्रपने श्राप मर्यादित हो जाता है। दुनिया के श्रसख्य लोग दूसरा कर भी नहीं सकते, श्रीर जिसे श्रसख्य नहीं कर सकते, उसे थोड़े क्यों करे!

—गॉधीजी

#### (१) स्वास्थ्य

ससार के सभी देशों में स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुत से सुधार करने की गुजायश है, गरीब श्रौर श्रशिद्धित जनता का स्वास्थ्य तो बहुत ही चिन्तनीय दशा में है। श्रादमी की श्रादर्श श्रायु सौ वर्ष की मानी गयी है। कुछ देशों में श्रौसत उम्र साठ वर्ष है, तो भारत में सिर्फ श्रद्वाइस वर्ष ही है।

लोगों का अल्पायु होना समाज के लिए हानिकर—लोगों की उम्र कम होने से समाज की कितनी हानि होती है, यह सहज ही पूरी तरह यान में नहीं आता। कल्पना करों कि एक आदमी की उम्र तीस वर्ष की है। उसकी उम्र के पन्चीस वर्ष तो शिचा और काम सीखने आदि के निकाल दिये जाय तो समाज के उपयोग में उसके जीवन के केवल पाँच वर्ष ही आये। अब अगर इस आदमी का जीवन दस वर्ष और वढ जाय तो यह समाज को पन्द्रह वर्ष के कार्य और अनुभव का लाम दे सके। इसका अर्थ यह हुआ कि चालीस वर्ष का आदमी तीस वर्ष वाले की अपेचा तिगुना उपयोगी हो जाता

है। इसी प्रकार ग्रागे विचार किया जा सकता है। निटान, प्रत्येक गण्ट्र को दीर्घजीवी ग्रीर स्वस्य व्यक्तिया की ग्रावश्यकता है।

निरोग रहने के उपाय; साठा रहनसहन, ज्यायाम और खेल — यहाँ स्वास्थ्य-रक्ता के उपायों में विन्तार से लिएने का स्थान नहीं है, खास व्यान इस बात की ओर दिलाना ह कि मनुष्य की गरीर-रचना दस प्रकार की है कि यदि वह म्वाभाविक जीवन व्यतीत करें ओर प्राकृतिक साथनों का उचित उपयोग करता रह तो वीमार पड़ने का प्रसग बहुत कम आये। पर मनुष्य ने अपना रहनसहन बहुत कृतिम बना लिया है, वह अपने भोजन वम्ब और मकान में शरीर के हित का विचार न करके सामाजिक दिखावे या आडम्बर, शौकीनी और विलासिना पर जोर देता है। यदि वह प्रकृति के निकट रहे, खानपान और रहनसहन साटा रखे तो वह बारवार वीमार न पढ़े, प्राय स्वस्थ ही रहे। इस विपय की मुख्य बाते पहले बतायी जा चुकी है। यहाँ व्यायाम और रोलों के बारे में ही कुछ विचार करना है।

व्यायाम श्रीर खेल स्वास्य-ग्जा के लिए श्रावश्यक श्रीर उपयोगी हैं। श्रावमी चाहे तो इनकी व्यवस्था विना मुझ द्रवा खर्च किये ही हो सकती है। भारत में पहले दंड बैटक श्रीर कुश्ती श्राटि का प्रचार था, श्रव नो क्तिने ही श्राटमी श्राप्रेजों की देग्वा-देशी व्यायाम के लिए सेंडों के उम्बल तथा श्रन्य उपकरणों का उपयोग करते हैं, जो काफी कीमती होते हैं। इसी प्रमार यहाँ कब्रुडी श्रीर गेन्ट-बल्ले श्राटि का चलन कम हो गया है, श्रीर पढ़े-लिशे या श्रीकीन श्रादमी किकेट, फुटबाल, टेनिस श्राटि ऐसे खेल खेलने हें, जिनमें धर्च बहुत होता हें, श्रीर जिनका विशेष लाभ इने-गिने श्रादमियों को ही मिलता है। इस विषय में इप्टिकीण बदलने की बहुत जरूरत है। हम ऐसे खेलों में भाग लेना चाहिए, जिनमें उर्च बहुत कम हो, इससे भी श्रन्छा यह हे कि खेती श्रीर श्रामोत्योग के काम करें, जिनसे उत्पादन में नहाबता मिले श्रीर देश का हित हो। लोकोपयोगी कार्य करने में श्रानन्ट मिलता ही है। निटान, हमें श्रीकीनी के श्रामोद-प्रमोद में बच कर उत्पादक, तथा स्वास्थ्य बट्रानेवाले व्यायाम श्रीर खेलों में भाग लेना चाहिए।

रोग नित्रारण, अशैषिययों का सेवन—अधिकाश आदमी चाहे वे जाने या न जाने, िकसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं। डाक्टर श्रौर वैद्यो की सख्या उत्तरोत्तर बढती जा रही है, ऋोर ज्यो-ज्यो वह बढ रही हैं, त्यो-त्यों नये-नये रोगो की, ग्रीर रोगियों की भी बृद्धि हो रही है। कितने ही त्रादमी प्रतिदिन भोजन की ही तरह ग्रौपधि का सेवन ग्रानिवार्य मानते हैं, ग्रौर भोजन के बाद कोई चूर्ण, चटनी या लेमनेड ऋादि ऐसा पदार्थ लेते है, जिससे खाना हजम होने मे मदद मिले। ऋन्य ऋादमी समय-समय पर विविध रोगों से विशेष रूप से यस्त हो जाने पर तरह-तरह की—सैकडो प्रकार की—दवाइयाँ लेते है। श्रीपिवयों में जड़ी-बूटी या बनस्पति श्रादि के श्रितिरिक्त श्रानेक प्रकार के खनिज या सामुद्रिक पदार्थ-जोहा, चॉदी, सोना, पारा, गवक, अभ्रक, मृगा मोती, शख त्रादि न-जाने क्या-क्या होता है, ऋफीम, शराव, सखिया ऋादि का भी उपयोग होता है, अनेक जानवरां का रक्त, चर्वी, मास आदि भी विविध रूपो में दिया जाता है। श्रीपिधयों के विषय में नित्य नये श्रविष्कार हो रहे है, कौन जानना है, जो चीजे अब तक औषवियों के रूप में काम में नहीं आने लगी है, उनमे से मी कौनसी कव, किसी न किसी रूप में ऋौषधि वन जाय <sup>!</sup> त्र्यादमी को अपने इस निरतर बढते हुए ज्ञान का गर्व है। परन्तु, अप्रसोस <sup>1</sup> वह भूलता है, ऋधिकाश ऋौपवियाँ हानिकारक हैं, वे एक रोग को दवाती है, तो थोडे-बहुत समय में उसी रोग को या किसी नये रोग को ज्ञामत्रित करने वाली होती है। वास्तविक रोग-निवारण के लिए हमे खासकर प्राकृतिक चिकित्सा अपनानी चाहिए।

प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषता— अन्यत्र बताया गया है कि सर्वा-दय की दृष्टि से हमारे उद्योग-धधों तथा रहनसहन में केन्द्रीकरण की भावना न विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा समाज को विकेन्द्रीकरण ग्रोर ही ले जाती है। इसके द्वारा श्रादमी श्रपने गाँव श्रीर घर मे ही रहते हुए स्वास्थ्य-लाम कर सकता है, कारण, इसके लिए जिस धूप, पानी, हवा ग्रीर मिट्टी की जरूरत होती है, ये हर जगह, खासकर गाँव मे सुलम है। शहरों में बस्ती बहुत धनी श्रीर केन्द्रित हो जाने से मकानों में धूप बहुत कम श्राती है, हवा खराव रहती है, श्रीर खुली तथा ताजी हवा दुर्जभ होती है, पानी भी नलों का होने से वैसा श्रच्छा नहीं रहता, जैसा उत्रों से मिलने वाला होता है। इस प्रकार शहरी वातावरण में प्राकृतिक जीवन के मावनों का श्रमाव होता है। वहाँ श्राटमी ऐलोपेथी पद्धति की श्रोर भुकता है, जिसमें बहुत वर्च है, श्रोर बहुत सा रुपया विदेशों को भेजना होता है, तो भी शरीर में विजातीय पटाओं का प्रवेश होने से लाम च्लिक ही होता है, श्रोर श्रनेक टरााग्रों में वह भी नहीं होता।

निस्सदेह यह विचारणीय हे कि वह-यहे श्रीपधालय या श्रस्पताल, जिनमें से एक-एक के लिए हजारों श्रीर लाखों रुपये की श्रोपिययों श्रीर यहाँ की श्रावश्यकता होती है, श्राखिर देश में किनने बनाये श्रार चलाये जा सकते ह ! लाखों बस्तियों में विग्वरी हुई जनता के वास्ते वे कभी भी काफी नहीं हो उबने । वे साधारण स्थिति के श्रादमियों की पहुँच से बाहर ही रहने वाले हैं । इस प्रशर जनता की चिकित्सा की समस्या प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से ही हल हो सकती है ।

ग्रामीण वाता ३ एण की श्रावश्यकता — ऊपर वताया गया है, कि मनुष्य के स्वास्य के लिए श्रावश्यक प्राकृतिक तत्व ग्रामों में ही श्रच्छी तरह मिल सकते हैं। इस प्रकार हमारे लिए प्रामीण वानावरण बहुत उपयोगी है। श्राधुनिक सन्यता में इसका निरतर हास होता जा रहा है। उत्पत्ति का केन्द्री-करण करने वाले कल-कारखानों ने जनता का जीवन श्रीर रहनसहन श्रस्वा-माविक बना दिया है, सम्पत्ति श्रीर सुख के मावन सुट्ठी भर बनी लोगों को ही प्राप्त होते हैं, उनमें से भी बहुत से श्रपनी विलासिता के कारण विविध गेगों के शिकार बने रहते हैं। श्रावश्यकता है कि श्राविक से श्रिषक उत्पादन स्वत्व श्रामोद्योग पद्धति से हो, जिससे जनता प्राकृतिक जीवन वितानेवाली श्रीर माटे रहनसहन वाली हो।

संयम—स्वास्य के लिए उपयुक्त वातों की अपेत्ता मानतिक सयम का कुछ कम महत्व नहीं । मनुष्य में अन्य प्राणियों की अपेत्ता बुद्धि या विचार-शक्ति की विशेषता है, इसके कारण जहाँ वह पशुत्रों से बहुत ऊँचा उठ सक्ता है, वह उनसे बहुत नीचे भी गिर सक्ता है । दुर्भाग्य से स्त्री-पुरुष सम्बन्ध में मनुष्य कुछ दशात्रों में पशुत्रों से भी गया-बीता है। वह केवल सन्तान-प्राप्ति के लिए ही सम्भोग नहीं करता, वरन् कामुकता या वासना का शिकार होकर अनुचित समय पर तथा आवश्यकता से कहीं अधिक सम्भोग करता है। ऐसा व्यक्ति, स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य नियमों का चाहे जितना पालन करे, स्वस्थ नहीं रह सकता। उसकी कार्यकुशलता का हास होकर ही रहेगा। इसके अतिरिक्त वह रोगी और कमजोर सन्तान की सृष्टि कर समाज के लिए सकट उपस्थित करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को स्थम पर भी यथेष्ट व्यान देना चाहिए, हाँ, घर का तथा समाज का वातावरण भी इसके अनुकृल होना चाहिए।

# (२) मनोरञ्जन

मानव जीवन में मनोरजन का भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सभी श्रादमी मनोरजन चाहते हैं, श्रीर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ मनोरजन श्रादमी के लिए हितकर होते हैं श्रीर कुछ हितकर नहीं होते, श्रीर कुछ तो हानिकारक ही होते हैं। इस विषय में कुछ विशेष विचार श्रागे किया जायगा।

काम में ही मनोरंजन—ग्राजकल कितने ही ग्रादमी सिर्फ बौद्धिक कार्य करते हैं, शरीर-श्रम नहीं करते, श्रीर श्रनेक शरीर-श्रमियों मे बौद्धिक कार्य करने के लिए योग्यता या सुविधा नहीं है। दोनों ही तरह के ग्रादमियों को ग्रपने रोज-मर्रा के काम में कुछ मनोरंजन नहीं होता। फिर, वर्तमान पूजीवादी व्यवस्था ग्रीर यत्रोद्योग पढित में ग्रादमी का काम नीरस ग्रीर थकाने वाला होता है, उसमें उसकों, कुछ द्रव्य मिलने के ग्रातिरिक्त, कोई दिलचस्पी नहीं होती। होना यह चाहिए कि काम में ही ग्रादमी को रस हो। ग्रानन्द को काम से बाहर दूढने जरूरत न रहे। छह-सात घटे काम ग्रीर एक घटा सिनेमा या जुएघर ग्रादि, या नशे की ग्रावस्था में प्रतीत होने वाला मनोरंजन—यह विभाजन ग्रस्वा-माविक ग्रीर पतनकारी है। निस्सदेह धन्य है, वे व्यक्ति जो मनोरंजन की खोज ग्रापने काम से वाहर नहीं करते, उसे ग्रपने नित्य के कार्य में ही पाते रहते हैं। जब एक प्रकार के कार्य से जी उकताये तो ग्रादमी दूसरे प्रकार का कार्य हाथ में

ले सकता है, इससे उसे बहुत राहत मिलेगी। हाँ, यह वात तभी ग्रमल में ग्रा सकती है, जब ग्राटमी स्वतंत्र रूप से खासकर खेती या ग्रामोद्योग का कार्य करता है, किसी की ग्राधीनता में या यत्रोद्योगों का नहीं।

कु हितकर मनोरंजन—कुछ दशायां म य्रादमी को य्रपने काम धवे से बाहर के मनोरजन की भी य्रावश्यकता हो रुकती है। इसिलए वहाँ उसका उल्लेख किया जाता है। य्रच्छे समाचारपत्र ग्रीर पुस्तकों के य्रवलोकन से मनो-रजन के साथ हमे जान-वृद्धि ग्रीर चरित्र-निर्माण में भी सहायता मिल सकती है। कभी-कभी ग्रपने गाँव या नगर से बाहर दूसरे स्थानों में जाकर प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक हश्य देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार चित्रकारी, वागवानी, तेरना, खेलना-कृदना ग्रादि भी मनोरजन के ग्र-छे साधन हैं। हम समय-समय पर ग्रपने मुहल्ले की गिलयों ग्रादि की सफाई में भाग ले सकते हैं, ग्रथवा ग्रपने यहाँ के बालकों को साफ-मुथरा रखने में सहायता कर सकते हैं। कुछ ग्रादमी मनोरजन के लिए ताश चौसर या शतरज ग्रादि खेलते हैं। ये रोल साधारणतया निर्दोण होते हैं, पर हम समरण रखे कि ये एक सीमा तक ही उपयोगी है, इनमें हमारा बहुत ग्रधिक समय न जाय। जब ग्रादमी समय की मर्यादा न रख कर कई-कई घटे इनमें लगे रहते हैं तो इनका वास्तिविक उद्देश्य ही नण्ट हो जाता है।

हानिकारक मनोरंजन — ग्राज कल सिनेमा, नाटक, नाचवर क्लव ग्रादि मे, सभ्य कहे जाने वाले लोगों के समय, द्रव्य ग्रीर शक्ति का क्तिना टुर्प्प्योग होता है। शहरों में रेडियों का प्रचार बट रहा है, पर इसका भी सदुपयोग कम ही होता है। इसमें सन्देह नहीं कि सिनेमा ग्रीर नाटक, मनोरंजन के ग्राति-रिक्त, शिच्चा के भी ग्रच्छे साधन हो सक्ते हैं। पर ग्राजकल ग्रिधकांग सिने-माग्रां से लोगों के शील ग्रीर सदाचार को ग्राधात पहुँचता है। उनके फिल्मों या चित्रपटों के चुम्बन, ग्रालिगन ग्राटि हश्यों से प्राय. युवनों ग्रीर युवियों के हटयों पर ग्रानिष्टकारी प्रभाव पडता है ग्रीर दुराचार या व्यभिचार को प्रोत्साहन मिलता है। कितने ही चित्रपटों में चोरी, टकैती, नारीहरण या शिशुहरण ग्राटि हश्य ऐसी शैली से दिखाये जाते है कि दर्णकों में छल, कपट, दुस्साहस, चचलता

# ज्यारहवॉ अध्याय

# रहनसहन का दर्जा श्रीर जीवन-स्तर

जीवन का स्तर केवल आर्थिक सुविधाओं से ऊँचा नहीं होता, उसमें श्रादर्श की श्रोर चलने की प्रेरणा चाहिए। मनुष्य-जीवन की सफलता इन्द्रिय-भोग की प्रचुरता में नहीं, किन्तु उसके नियत्रण में है। देश की सम्पत्ति बढ़ाने के लिए हम अपनी आवश्यकताएँ बढ़ाएँ यह अर्थशाह —पुरुषोत्तमदास टडन को जलटा सममाना है।

जीवन की उन्नति ही वुनियादी चीज है, जीवन रिद्धि (रहनसहन का हम ) नहीं । रिद्धि की गृष्ठि तो मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक तथा श्राध्यात्मिक श्रादशे श्रीर सुप्त व प्रत्यच् शक्तियों को कम करके उसके जीवन की उन्नति को ठेस पहुँचा सकती है। —किशोरलाल मश्रूवाला

पिछले ग्रन्यायों में भोजन, वस्त्र ग्रीर मकान ग्रादि के बारे में लिखा गया है। इनका मानव जीवन में वडा महत्व है। हम क्या खाते-पीते है, कैसे कपडे पहनते है, कैसे स्थान में रहते हैं, इन बातों का ग्रासर हमारे जीवन पर तो होतां ही है, कुछ, त्रश में दूसरों के जीवन पर भी होता है, कारण, मनुष्य सामा-जिक प्राणी है, वह अनसर वृसरों को देखकर अपना रहनसहन का दंग निश्चित करता है, ग्रीर समय समय पर उसम ग्रावश्यक परिवर्तन करता है। इसलिए रहनसहन के नम्ने या दर्जे ऐसे बनाये जाने चाहिए, जिनसे हमारा वास्त-विक हित हो, ग्रीर यदि उनके ग्रनुसार दूसरे ग्रादमी चले तो उनका भी हित हो।

रहनसहन का दर्जा, पदार्थी का उपयोग—ज्यानकल बहुत से श्रादमी समाज में सभ्य या धनवान गिने जाने के लिए हमेशा इस फिक में रहा करने हैं कि उनका रहनसहन, खानपान और वेश-भूपा गढ़िया, ऊँचे दर्जे की दिखायी दे। यही कारण है कि काम में ग्राने वाली चीजो की उपयोगिता का विचार मुख्य न होकर यह सोचा जाता है कि वे देखने मे ग्रन्छी हों. खुद चढिया, कीमनी, विविध प्रकार की या नये-नये दग की हो। हमार्र उपयोग के पदायों की सख्या बेशुमार है, तथा उत्तरोत्तर बटनी जा रही है, उदाहरण के लिए खाने के बास्ते तरह-तरह के विस्कुट, टवल रोटी मिटाटमाँ ग्राचार, सुरुबे, पहनने के लिए रूई, ऊन, रेशम, सन, पटमन ग्राटि के मॉति-मॉति के कपट़े, 'बीमारियों से बचने' के लिए सैकड़ो रजिस्टर्ड पेटन्ट या ऋनुभृत् दवाद्याँ, सुनने के लिए, ग्रामोफोन श्रीर रेडियो, देखने के लिए मिनेमा श्रोग नाटक श्रादि, सुंघने के लिए विविध सेन्ट या सुगन्ध वाले द्रव्य, स्वाट या जायके के लिए लेमन-प्यूस, ग्राइस-स्रीम (मलाई का वर्ष) ग्रीर चुस्की, विश्राम करने के लिए मुलायम गद्दे, तिकये श्रौर श्राराम कुर्सी या कोच श्राटि, मनोरजन के लिए उपन्यास, नाटक, कहानियाँ सगीत श्रीर चित्रादि । श्रने > श्रादिमयो के लिए यह सब कुछ हे, श्रीर इससे बहुत श्रविक है। फिर भी उन्हें सतीप पा शान्ति नहीं।

पारचात्य देशों में लोगों का जीवन—ननाज में रहनसहन व्या दर्जा ऊँचा दिखाने के लिए इगलैएड में आदमी केसा जीवन विता रहे हैं, इस पर प्रकाश डालते हुए श्री विलक्ष डे बेलाक ने लिखा हे—'जहाँ तक ब्रिटेन का सम्बन्ध है, अधिकाश लोगों के लिए रहनसहन का दर्जा बटने का मतलब नह है—प्रति दिन आठ घरटे का नीरस और निरर्थक काम जिसमें उनकी सर्जक शाक्ति का कोई उपयोग नहीं होता, तथा बदले में इतनी मजदूरी कि वे मनचाही शराब और सिगरेट खरीद सके, सिनेमा देख सके और फुटबाल, घ्रसेवाजी तथा कुत्तों और घोडों की दौड को लेकर जो अनेक नमाणे और जुए होते रहते हैं, उनमें भाग ले सके। सियों के लिए भी उसवा यही मनलब है कि वे नियम से सिनेमा देखती रहें तथा सिगरेट पीती रहें और तग्ह-नरह के अगरागों के शरीर सजाती रहें।

'साल में ग्राठ-नों महीने नक प्रति शनिवार लगमग १०-२० लाख लोग लगातार ऐसे तमाने देखते रहते हैं, न्त्रीर इनसे भी ज्यादा सख्या में लोग इन खेलों से सम्बद्ध जुग्रों में भाग लेने हैं। इस तरह वे ग्रपना ग्राधिकाश समय श्रीर ग्रपनी ग्राय के ७० करोड पौराड उनमें प्रति वर्ष वरवाद करते हैं। तमाख शराव ग्रीर जुए पर ब्रिटेन का वार्षिक व्यय ग्राव दो ग्रारव पौराड से भी ज्यादा है।'

इससे यूरोप ग्रमरीका के विविध देशों की स्थिति का ग्रनुमान किया जा सकता है।

भारत की चात—यूरोपीय देशों की श्रापेक्षा भारत बहुत निर्धन है, पर यहाँ भी रहनसहन का दर्जा ऊँचा करने की लहर चल रही है। गौकीनी का सामान, श्रीष्वियाँ, चाय, सीगरेट-बीडी श्रादि का उपयोग बढता ही जा रहा है, सिनेमा-घरों की उत्तरोत्तर दृद्धि होती जा रही है। एक-एक शहर में कई-कई सिनेमा-घर है। तो भी वे काफी नहीं समके जाते। श्रानेक श्रादमी होठ लाल करने के लिए पान का सेवन करते है, उससे सतुष्ट न होकर नये शौकीन खास तरह की बत्तिया ('लिप-स्टिक') इस्तेमाल करते है। चेहरे खूव-सूरत दिखायी टे, इसके लिए तग्ह-तरह के पाउडरों का उपयोग किया जाता है। स्त्रियाँ तो श्रार के लिए प्रसिद्ध ही हैं, हमने ऐसे पुरुष भी देखें हे, जिन्होंने श्रापने नख रगने के लिए 'नेल-पालिश' लगा रखा था।

रहनराहन का दर्जा 'ऊँचा' करने की अनिष्टकारी सनक— इस प्रकार अनेक आदमी अपना रहनसहन ऐसा बनाने की कोशिश करते है, जो समाज में ऊँचे दर्जें का कहा जाता है। वास्तव में जिसे आजकल 'ऊचा' दर्जा कहा जाता है, वह ऊँचा नहीं, हाँ, वह बहुत जटिल या पेचीदा अवश्य है। इसी प्रकार जो रहनसहन नीचे दर्जें का कहा जाता है, उसे सादा रहनसहन कहना चाहिए। अस्तु, जहाँ साधारण अल्प-मृल्य चीजो से काम चल सकता है, हम बढिया, बहुमृल्य वस्तुओं को उपयोग करने में अपना गौरव मानते हैं। इसके उदाहरण हमारे रोजमर्रा के जीवन में पग-पग पर मिलते हैं। दाँत साफ करने के लिए नीम या बबूल की दतवन बहुत उपयोगी होती है, शहरों में जहाँ इन्हें प्राप्त करने में कुछ कठिनाई है. मिट्टी, राख या नमक आदि से अच्छा दन्त-मन्जन वन सकता है, पर शोकीनी के लिए कीमनी 'टूब बुज' छोंर 'टूब-पेस्ट' चाहिए, जो अगर ठीक तरह इस्तेमाल न किये जाय तो बहुत हानिकर होते हैं। ककर या काटों से पावा को रच्चा के लिए साधारण चयल या मामली जूत काफी ह, पर आदमी तीस-पैतीस रुपय नक के वा इससे भी बढ़िया बूट पहनना चाहते है, जिसके साब जराव या मांजे भी होने चाहिए, और फिर सारी पोणाक ही उस के अनुसार कीमती हुए विना शोभा नहीं देती। जहाँ सावारण मृती कपडा अच्छा काम दे सकता हे, रहनसहन का दर्जा ऊँचा रखने के अभिलापी बढिया सिल्क (रेशम) आदि का वक्त पहनना परान्द करते है, और दो-तीन जोडी कपडों से सन्तुष्ट न हो द्र क के द्रक या अलमारिया भरे कपड़े रखते हैं, इनकी अलाई और तह कराई में राव खर्च करते हैं। इसी प्रकार अन्य अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं।

रहनसहन का दर्जा 'ऊ'चा' होने के कारण — मनुष्यो व रहन 'सहन का दर्जा 'ऊँचा' होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हे—

- (१) श्राराम श्रीर भोग विलास की प्रवृत्ति । पहले बताया जा चुका है कि मनुष्य की बहुत भी श्रावश्यकताएँ इसलिए होती है कि उसमें श्राराम या सुर्विश्वा प्राप्त करने की, तथा भोग विलास की प्रवृत्ति होती है। जिन वस्तुर्यों स इन श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति होती प्रतीत होती है, उनका उपयोग वह महज ही श्रारम्भ कर देता है, श्रीर क्रमश बढाता रहता है।
- (२) अनुकरण-प्रियता। मनुष्य मे दूसरो का अनुकरण या नक्त व्यने की आदत होती है। जब समाज में कोई बड़ा या प्रतिष्ठित माना जाने वाला व्यक्ति किसी पदार्थ का उपयोग करता है, तो उनकी देखादेखी उसके पात न्हन या उसके सम्पर्क में आने वाले भी उन पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। इस समय में इन पदार्थों के उपयोग का रिवाज चल पउता है। इस बीच में इन्, नये फेशन निकल आते हैं।

नये-नथे फेशन जैसे कुछ खास श्रादिमियों की देखादेशी चलते हैं, ऐंद ही कुछ देशों के श्रानुकरण के श्राधार पर भी चलते हैं। यूरोव में फाल नये-नये फेशन चलाने के लिए प्रसिद्ध रहा है। मारत में श्राप्रेजों के शासन के समय

इगलैएड का बहुत अनुकरण किया गया, यहाँ तक कि अग्रेजों के चले जाने पर भी अनेक आदिमियों पर अग्रेजी फैशन का भूत सवार है। आजकल बहुत से देशों में अमरीका के फैशनों की घूम है, वहाँ के वेश-भूषा आदि की अनेक स्थानों में नकल की जाती है।

- (३) शहरी जीवन और उद्योगीकरण। फैशन अधिकतर समुदायवड, शहरी, और घनी आवादी वाली वस्तियों में चलते हैं। केन्द्रित उत्पादन या यत्रोद्योगों की विपुलता में वस्तियों का ऐसा होना अनिवार्य है। इस प्रकार नयेन्ये फैशन खासकर पिछले डेट सौ साल में बहुत बढे है।
- (४) व्यापारियों की स्वार्थमूलक विज्ञापनवाजी । आजकल उत्पादन पर जोर दिया जाता है । नफे को लच्य में रख कर अधिक से अधिक माल पैटा किया जाता है, फिर इसे खपाने के लिए वाजारों की तलाश होती है । भूठी-सची तरह-तरह की विज्ञापनवाजी की जाती हे । उससे प्रभावित होकर या धोखें में आकर आदमी अनेक वार अनावश्यक या हानिकारक वस्तुएँ भी खरीट लेते हैं ।

जीवन-स्तर ऊँचा होना चाहिए—यह त्यष्ट ही है कि रहनसहन का दर्जा 'ऊँचा' करने वाली वाते जीवन-स्तर को ऊँचा करने वाली नहीं कहीं जा सकती। भोजन, वस्त्र या वेश-भूषा श्रादि की बाहरी टीपटाप वाला व्यक्ति त्याग, सेवा श्रादि मानवी गुणों से बहुत-कुछ वचित हो सकता है, श्रीर बहुधा होता है। इसके विपरीत, एक 'श्रर्द्ध-नम्न' या श्रर्ट्ड-सम्य' गाँवी या विनोवा श्रपना रहनसहन सादा रखने पर भी मानव सस्कृति का कहीं ऊँचा प्रतीक होता है।

इसलिए लोगों को चाहिए कि अपने रहनसहन का टर्जा 'ऊँचा' करने और अधिकाधिक आवश्यकताएँ वढाने के लिए चिन्तित न हों, और अपना जीवन-स्तर ऊँचा उठाने के प्रयत्न में लगे। इसके लिए यह आवश्यक हैं कि मनुष्य के जीवन-निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी हों, जैसे स्वच्छ मोजन, वस्त्र, साफ ताजी हवा वाले मकान, वालकों की शिचा, स्वास्थ्य और चिकित्सा सम्बन्धी यथेष्ट व्यवस्था। इसके अतिरिक्त ऐसे पदार्थों का भी अधिक उपयोग हों, जिनसे मनुष्य की निपुणता बढें, वह देश नथा सनाज के लिए यथेष्ट उपयोगी और सुयोग्य हो। विलासिता की या कृतिम वस्तुओं के उपयोग से जीवन-स्तर ऊँचा नहीं होता, उससे तो वह नीचा ही होता है।

याद रहे कि किसी देश के कुछ थोड़े से ग्रादिमयों का जीवन-स्तर ऊँचा होने में ही, चाहे इससे वह दूसरे देशों में किनना ही प्रभिद्ध हो जाय, वहाँ वी जनता का जीवन-स्तर ऊँचा नहीं कहा जा मक्ता। नव ग्रादिमयों का जीवन नुप्त-मय हो, तभी यथार्थ में देश में जीवन-न्तर का ऊँचा होना माना जा सकता है।

जीवन-स्तर पर प्रभाव डालने वाली वाते—ग्रपना जीवन-स्तर ऊँचा करने के लिए हमे जानना चाहिए कि इस पर नीचे लिखी बातों का विशेष प्रभाव पड़ता है—

- (१) स्वास्थ्य। मनुष्यों की मूल ग्रावश्यकताएँ—भोजन, वस्त्र, ग्रावास— पूरी होने के ग्रातिरिक्त उनका स्वाम्थ्य ठीक रहने का प्रवन्ध होना चाहिए। इसके लिए, दूसरी वातों के साथ, लोगा की शारीरिक ही नहीं, मानसिक न्वच्छना या सफाई की भी बहुत जरूरत होती है। ग्राक्तर ग्राटिमयों की निजी या पारि-वारिक स्वच्छना की ग्रोर व्यान दिया जाता है, वह काफी नहीं है। सामहिज ग्रायीत् मुहल्ले ग्रीर वस्ती की भी सफाई होती रहनी चाहिए, इस दिशा में बहुत सुधार होने की ग्रावश्यकता है।
- (२) इद्विय-निग्रह श्रीर सयम। जो श्रादमी भोग-विलास, फगन श्रोर शौकीनी में नहीं फसता, सादा जीवन श्रीर उच्च विचार का जीवन व्यतीत करना है, उसे श्रपनी सारी शक्ति श्रीर समय श्रपनी श्रावश्यकताश्रो की पूर्ति में ही खर्च करना नहीं पडता। वह इनकी कुछ बचत कर सकता है, श्रीर उस बचन को वह श्रपना जीतन-स्तर ऊँचा करने में लगा सकता है। फिर, स्थमी पुरुप के लगा कम होती है, इससे वह उनके भरणपोपण श्रीर शिच्ए के लिए श्रपेचाइन श्रच्छी व्यवस्था कर सकता है। इससे सतान का भी जीवन-स्तर ऊँचा होने व्यामार्ग प्रशस्त होता है।
- (३) शिक्ता। शिक्ता शब्द का उपयोग हम व्यापक श्रयं ने कर रह है, केवल श्रक्तर-ज्ञान के श्रयं में नहीं। श्रस्त, शिक्तित व्यक्ति विचारशील श्रोर दूर-दर्शा होते है, उन्हें श्रपने यित, सन्तान के प्रति तथा समान के प्रति पालन किये जाने वाले कर्त्तव्यों का ज्ञान होता है, श्रीर वे श्रपने उत्तरवातिय को श्रक्ती तरह निभाते हैं। वे श्रपना ही जीवन-स्तर ऊँचा नहीं रखते, बान श्रपनी सतान का श्रीर समाज के श्रन्य व्यक्तियों का भी ऊँचा करने में सहायर के ति है।

(४) लोकसेवा की भावना। जिस व्यक्ति में लोकसेवा की भावना जितनी अधिक होगी, उसका जीवन-स्तर उतना ही ऊचा माना जायगा। इसलिए आवश्यकता है, लोगों में दूसरों की सहायता, सहानुभूति का विचार हो, वे त्याग-भाव से, सादगी से रहने का अभ्यास करें, अपने सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों के हित-साधन का प्रयत्न करें, सत्सग और अच्छे साहित्य का अवलोकन करें।

जीने की कला सीखने की जरूरत—हमे उपयोग का उद्देश्य या लच्य श्रच्छी तरह ध्यान मे रखना चाहिए। विविध पटार्थों का उपयोग हमे जीवन के 🟅 विकास की दृष्टि से करना है। हमे जीवन की कला सीखनी है। हम त्रानन्द-पूर्वक रहें, दूसरों के लिए आनन्द, प्रेम, मित्रता और सेवा तथा त्याग की भावना रखे । ये बाते उस समय तक असम्भव हैं, जब तक हम अधिक से श्रिधिक कीमती चीजो का उपयोग करने की चिन्ता में ग्रस्त है। जब हम श्रिपने जीवन-न्यवहार को कुछ सरल बनायेंगे, जब हम कुत्रिम, दिखावटी या बनावटी श्राडम्बर से मुक्ति पायेगे, तभी हम श्रपनी सकीर्ण श्रीर चुद्ध परिधि से निकल कर महत् जीवन का ऋनुभव कर सकेंगे। इस समय जीवन हमारे सामने गौए है, हम जीते हैं तो सुन्टर विदया चीजे खाने के लिए, श्रीर तरह-तरह की वेश-भूषा करने के लिए । हमारा समय शारीरिक या भौतिक त्र्यावश्यकतात्र्यो की पूर्ति में जा रहा है, श्रीर उनके पूरा न होने से हमारे मन मे चीभ है, भूभलाहट है। जब हम चिंगिक इन्द्रिय-सुख को लात मार कर सच्चे जीवन को प्रधानता देगे, श्रौर जीवित रहने के लिए ही विविध श्रावश्यकताश्रो की पूर्ति करेगे, तभी हमे जीवन के वास्तविक सत्य का जान होगा श्रीर हम जीवन की कला सीखने वाले होंगे।

# तीसरा खड

# उत्पत्ति

१२—उत्पति का उद्देश्य
१३—उत्पत्ति के साधन
१४—भूमि
१५—श्रम श्रार गोंद्धिक कार्य
१६—श्रम-विभाग श्रार श्रम-समन्त्रय
१७—पूँजी
१८—ग्रामोद्योग
२०—यंत्रोद्योग
२१—जन संस्त्रम

अर्थशास्त्री मनुष्यों के आचरण पर विचार न कर अविक पैसा वटोर लेने को ही अधिक उन्नति मानते हैं और जनता के सुख का आधार केवल धन को बताते हैं। इसलिए वे सिखाते हैं कि कला-कौशल आदि की वृद्धि से जितना धन इकट्टा हो सके, उतना ही अच्छा है।

जिस धन को पैदा करने में जनता तबाह होती हो, वह धन निकम्मा है। आज जो लोग करोड़पित हैं, वे बड़े-बड़े आर अनीतिमय समामों के कारण करोड़पित हुए हैं। वर्तमान युग के अधिकांश युद्धा का मूल कारण धन का लोभ ही दिखायी देता है।

\* \*

श्राप श्रहिन्सा का निर्माण बड़ी मिलो (केन्द्रित उत्पादन ) की सभ्यता पर नहीं कर सकते, किन्तु उसका निर्माण स्वावलम्बी गाँवो के श्राधार पर हो सकता है।.....मेरा सुम्नाव है कि यदि भारत को श्रहिन्सक रीति से विकास करना है तो उसे बहुत बातों का विकेन्द्री करण करना होगा।

**—गां**धीजी

#### वारहवाँ अभ्याय

# उत्पत्ति का उदुदेश्य

भारत का, श्रोर हाँ, ससार का श्रर्थ-विधान ऐसा होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को भोजन श्रोर वस्त्र के श्रभाव का कप्ट न हो, दूमरे शक्ते में, प्रत्येक व्यक्ति को श्रपना निर्वाह करने के लिए यथेएट कार्य पाने योग्य होना चाहिए।

#### —गांधीजी

विविव वस्तुओं का उत्पादन इमिलिए किया जाता है कि उनके द्वाग लोगों की आवश्यकताएँ पूरी हो। आवश्यकताएँ अनेक हैं, पर वे खानकर दो तरह की होती हें—(१) बुनियादी, आधारभृत या मुख्य और (२) कृत्रिम, दिसावटी या गौरण । बुनियादी जरूरतों में प्रकृतिदत्त पटायों (हवा, प्रकाश, पानी, मिट्टी) के अतिरिक्त मोजन, वस्त्र, मकान, शिक्ता, स्वाम्ध्यादि का समावेश है। कृत्रिम आवश्यकताओं की तो कोई सीमा ही नहीं, इनकी पृर्ति से जीयन निर्वाह या विकास नहीं होता, ये मोज-शौक या ऐशोआराम के लिए होती है।

उत्पत्ति में बुनियादी आवश्यकताओं को प्रधानता देन की जरूरत — यह स्पष्ट ही है कि प्रत्येक आदमी को पहले ऐसी ही बीज उत्पन्न करनी चाहिए, जो बुनियादी आवश्यकताओं को प्रा करने वाली ही। पग्नु वर्तमान अर्थव्यवस्था में अनेक आदमी ऐसे ही पदार्थों के उत्पादन में लगे रहते हैं, जिन्हे प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए जब कि जनता के खाने के लिए अब की कमी है, वे अपनी भूमि में जुड़ या क्पान पदा बर्ते हैं, जिससे वे दन पदार्थों को बेच कर अब की अपेक्षा अधिक मुनापा प्राप्त कर सके। वह व्यवहार अनुचित और अमानवीय है।

उत्पत्ति का उद्देश्य मुनाफा नहीं होना चाहिए-लोगा के छे

व्यवहार का कारण उनका चुद्र स्वार्थ है। वे ऐसी ही वस्तु की उत्पत्ति करते हैं, जिससे उन्हें श्रिविक से श्रिधिक नफा हो। उनका मुख्य लच्य श्रपने मुनाफे का रहता है, उनके कार्य से समाज का, श्रीर श्रमेक दशाश्रों में स्वय उनका भी हित होता है या नहीं, श्रथवा उनकी उत्पादन-विधि से श्रमियों के कुशल-च्लेम की बृद्धि होती है, या नहीं, इसकी वे परवाह नहीं करते, या यों कह सकते हैं कि उतनी ही परवाह करते हैं, जितनी कानून-भग के दोषी होने से बचने के लिए करना जरूरी हो। श्रसल में, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वाहरी दवाव के विना, स्वेच्छा से ही नीति का पालन करें, श्रीर मुनाफेखोरी की मावना न रखे।

सेवा-भाव होना चाहिए—मनुष्य को अपने अन्य कायों की भाँति उत्पादन में भी सेवा-भाव रखना चाहिए। जो व्यक्ति सेवा-भाव से उत्पादन करता है, उसे अनेक दशाओं में तरह-तरह की अर्मुविधाएँ और कष्ट होता है। पर यह होते हुए भी, यदि वह विवेकशील है तो उसे अपने कार्य में अद्भुत् आनन्द मिलता है, जो दूसरे व्यक्तियों को कभी प्राप्त नहीं होता। बात यह है कि जितना हम दूसरों से प्रेम करते और सद्भावना का परिचय देते हैं, उतना ही हमारा आत्मिक विकास होता है, हमें अपने जीवन की उपयोगिता प्रतीत होती है और हम सात्विक तथा स्थायी मानसिक सुख-शान्ति का अनुभव करते हैं।

उत्पत्ति के उद्श्य के अनुसार उत्पादन-विधि मुनाफेलोरी की भावना से उत्पादन करने वाला यह धिचार नहीं करता कि जो चीज मै बना रहा हूँ, वह वास्तव में आवश्यक है या नहीं, अथवा उसका कितना परिमास उपयोगी होगा। असल मे उसके लिए वस्तु का बनाना मुख्य बात नहीं, उसकी नजर तो आहको की जेब पर रहती है, किस प्रकार उनका पैसा उसके पास आजाय। इसमे सफलता पाने के लिए वह किसी भी कुटिल या अनेतिक उपाय काम में लाने से परहेज नहीं करता। वह उत्पादन मे घटिया से घटिया सामग्री काम में लाता है, क्योंकि वह सस्ती मिलेगी, चाहे उससे उपयोक्ता को स्वास्थ्य-हानि ही हो। वह अपने बनाये पदार्थ का रूप, रग, गध ऐसा रखता है कि आहक उसकी ओर आकर्षित हो जाय। उदाहरण के लिए हलवाई अपनी मिठा-इयो में आटा या मैदा बहुत खराब काम में लाते हैं, घी की जगह बनस्पति-तेल

( जिमे वनस्पति वी महा जाता हे ) या दूसरी सस्ती चीज टालता ह, पर उसमे रग डाल कर तथा गुलाव जल ग्रादि छिडक कर उसके दोपों को दक देता है ग्रीर ग्राहकों को ग्रासानी से फॅसा लेता है।

टसके विपरीत, सेवा-भाव से उत्पादन करने वाले की विधि दूसरी ही होगी। यह मिठाई बनाने के लिए अच्छा बिद्या आटा तैयार करावेगा जिसमें किसी तरह की मिलाबट न हो । वह धी भी शुद्ध ही काम में लायेगा। यदि उसके घर ठा धी नहीं हे, तो वह बहुत विश्वास की जगह से लेगा। वह मिटाई को मुन्टर बनाने के लिए उसमें किसी प्रकार का अनावश्यक पटार्थ (रग) नहीं मिलायेगा। उन्नर्श मिटाई की लागत ज्यादा होगी, और उसे कुछ मुनाका न होगा, उसकी मेहनत का पारिश्रमिक भी कम भिलेगा। पर उमें उसी में सतोप रहेगा। उसे यह अनुभव होगा कि मेरे द्वारा कुछ लोकसेवा हुई हे, मेरा जीवन समाज के लिए उपने योगी है।

उत्पादन-विधि का मनुष्य पर प्रभाव—ग्राटमी के प्रत्येक कार्य वा उस पर प्रभाव पहता है। हम प्राय शारीर पर ही पहने वाले प्रभाव की बात सोचते हें, परन्तु इसके ग्रांतिरिक्त मन पर भी प्रभाव पहता है। बात यह है कि कार्य करते समय हमारी जैसी भावना होती है, जैसी विचार वारा होती। हे. उतकी छाप मन पर पड़े बिना नहीं रहती। यदि हम छल-कपट या चतुराई चालाकी से दूसरा का पेसा एंटना चाहते हैं, ग्रापने स्वार्थ के लिए उन्हें कप्ट देते हैं तो इससे हमारा मानसिक पतन होता है। इसके विपरीत, जब हम ग्रापने कार्य के। करते हुए ग्रापने सामने प्रेम, सेवा ग्रांर त्याग की भावना रखते हैं तो हम मानसिक शान्ति ग्रांर मुख मिलता हे, हमारे चरित्र ग्रीर व्यक्तित्व का विकास होता है। इसलिए मनुष्य के स्वय ग्रापने हित के लिए यह ग्रावश्यक हे कि वह ग्रापने उत्पादन—कार्य का उद्देश्य मुनाफेलोरी न रख कर सेवा-भाव ही ग्ले। इसले उसका तो कल्याण होगा हो, समाज का भी हित होता है, उसके उत्थान में सहायता मिलती है।

#### तेरहवाँ ऋध्याय

#### उत्पत्ति के साधन

जीवन की मूल त्रावश्यकतात्रों के पदार्थों की उत्पत्ति के साधन सर्व-साधारण जनता के नियत्रण में रहे।

—गांधीजी

प्रकृति मानव को जो कुछ देती है, उसे वह श्रम के द्वारा ही श्रपना सकता है।

—जवाहिरलाल जैन

उत्पत्ति के साधन, भूमि और अम—ग्रादमी भूमि पर रहता है— चाहे वह स्थल हो, या जल या वायु । भूमि के बिना ग्रादमी के रहने की व्यव-स्था नहीं होती, फिर धनोत्पत्ति की तो बात ही क्या । ग्रादमी को किसी भी प्रकार की वस्तु उत्पन्न करनी हो, उसके लिए भूमि ग्रानिवार्य है। भूमि के ग्रातिरिक्त, उत्पत्ति का दूसरा साधन अम है, यदि कोई व्यक्ति अम या मेहनत करने वाला न होगा तो धनोत्पत्ति कौन करेगा १ भूमि पर ग्रादमी काम करता है तभी धन उत्पन्न होता है।

पूँजी का विचार—ग्रारम्भ में ग्रादमी ने धनोत्पादन का कार्य ग्रयने शरीर के ग्रगों से ही, बिना किसी ग्रन्य साधन के, किया होगा, तथापि बहुत प्राचीन समय से वह किसी न किसी प्रकार के ग्रौजार ग्राटि का उपयोग कर रहा है। पहले उसने लकड़ी की मदद ली, पीछे पत्थर या लोहे ग्रादि के ग्रौजार बनाये ग्रौर पशुत्रों को पाल कर ग्रपना सहायक बनाया। ये ग्रौजार ग्राटि मनुष्य की पूँजी है। पूँजी उस बन को कहते हैं, जो ग्रौर ग्राधिक धन पैटा करने में सहायक हो। इसका खुलासा विचार 'पूँजी' नाम के ग्रब्याय में किया जायगा।

स्मरण रहे कि उत्पत्ति पर भूमि के तल के ख्रलावा उसके भीतरी भाग ( भू-गर्भ ), जल-वायु, वर्षा छाटि का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें भी भूमि के अन्तर्गत समभा जाता है। अर्थशास्त्र में, भूमि में वे सप उपयोगी वन्तुएँ आ जाती हैं, जो मनुज्य ने न बनायी हो, उदाहरण के तौर पर जगल पहाड, खान, नदी, भील, तालाब ओर समुद्र आदि, और इनसे अपने आप बिना महनत मिलने वाले विविव पदार्थ—लकडी, पशु-पन्नी, औपविया, वातुएँ शाख, मोती, मछुलियाँ आदि। इसी तरह कुटरनी तौर पर मिलने वाली जल-राक्ति, वायु-शक्ति, सूर्य का प्रकाश आदि भूमि में ही गिने जाते है। इसिह्नए भूमि की जगह 'प्रकृति' शब्द का भी उपयोग किया जाता है।

वर्तमान ग्रथंशास्त्र में अम की ग्रपंक्ता पूँजी को बहुत ही ग्रािक महत्य दिवा जाता है। यह कहाँ तक ठीक है ? किसान की पूँजी बीज, हल जैन, ग्रार प्राट ग्रािट हैं। उनमें से पहले बीज की बात लीजिए। किसान को प्रारम्भ में भृति से जो ग्रन्न मिला या उसने ग्रपने अम से, प्रकृति की महाप्ता में परा निया उसमें से कुछ उपने खाया ग्रीर कुछ ग्रागे के लिए बचा कर ग्या। उस प्रमार बीज की लिए उपयोग किया। उस प्रमार बीज की उत्ति में मृल साधन भूमि ग्रीर अम ही है। उसी प्रकार हल का विचार करें। इसकी लकडी या लीहा उसे भूमि से मिला हे, ग्रीर ग्रपने अम से उनने उन बीजों का हल बनाया है। बैलों की भी यही बात है। पणु तो प्रकृति ने प्राप्त है ही मनुष्य ने श्रम से उनहे ग्रपने काम में ग्राने लायक बनाया है। पाट के बारे में भी कोई नयी बात नहीं है, ग्राटमी ने ग्रपने अम से इसे प्राकृतिक भटार में से समह किया है। निवान, जिन चीजों को वर्तमान ग्रप्यानित्रिया न कियान की पूँजी कहा है उनका मृल भूमि ग्रीर प्रम ही है। उमीलिए पंजी मी ग्रपंता अम को कहीं ग्राधिक महत्व विया जाना चाहिए, नवींदय ग्र्यंशान्त्र में ऐसा ही किया जाता है।

वया प्रवन्ध और साहम भी उन्पत्ति के साधन है ?— प्राय. वर्तमान या पाञ्चात्य अर्थशास्त्रियों का कथन है कि नृनि, अन और पूँजी से ही धनोत्पत्ति का कार्य नहीं हो सकता, जब तक मी कोई व्यक्ति इन तीनों को इक्ट्रा न करें और यह निश्चर न करें कि अभी इ उत्पादन के लिए इन तीनों म से प्रत्येक की कितने-किनने परिमाण में आवश्यकना है। फिर त्राज कल धनोत्पादन की विधि में बहुन अन्तर हो गरा है। एक-एक कल कारणाने में हजारों श्रादमी इकट्ठे होकर काम करते है। इन सब को श्रपने-श्रपने निर्धा-रित कार्य में लगाने के लिए एक पृथक् व्यक्ति की श्रावश्यकता होती है, जो इस बात का प्रवन्ध करें कि कौनसा काम (या काम का हिस्सा) कब श्रीर किस प्रकार किया जायगा, तथा कौन-कोन श्रादमी कहाँ-कहाँ काम करेंगे, भूमि कौनसी श्रव्छी है श्रीर लाखो या करोडो रुपये की श्रावश्यक पूँजी कैसे, कहाँ-कहाँ से कितनी-कितनी मात्रा में सग्रह की जायगी। इन सब बातों के प्रवन्ध को उत्पत्ति का एक जुदा (चौथा) सायन मानना चाहिए। इसके श्रतिरिक्त, वर्तमान श्र्यशास्त्रियों के श्रनुसार, श्राजकल उत्पत्ति के लिए एक श्रीर व्यक्ति या व्यक्ति-समूह की श्रावश्यकता है, जो उनकी हानि-लाम का जिम्मेवार हो, जो कल-कारखाने को चलाने की जोखम उठावे। ऐसे 'साहस' को धनोत्पत्ति का एक श्रवणा (पाँचवा) साधन माना जाता है।

विचार कर देखा जाय तो प्रबन्ध और साहस उत्पत्ति के पृथक् और स्वतत्र साधन नहीं है। अप ये एक प्रकार से अम के ही रूप हैं। प्रबन्धक सब अमियों का निरीक्त्य और नियत्रण करता है और भूमि और पूंजी का प्रबन्ध करता है। आधुनिक बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में इसका बड़ा महत्व गिना जाता है। पर यह है बौदिक कार्य का ही रूप।

इसी प्रकार साहसी भी बुढ़िजीवी हैं, जो हानि-लाभ की जोखम उठाकर बड़े पैमाने के उत्पादन का जिम्मा लेता है, श्रीर उसके चलाने की जिम्मेवारी लेता है, तथा यदि वह डूब जाय तो उसकी हानि सहने को तैयार रहता है। यह सब श्राखिर है तो बौड़िक कार्य ही। ऐसा कार्य करने वाला, प्रायः श्रपने लाम को हिन्द में रखकर धनोत्पत्ति के सावन जुटाता है, श्रीर वर्तमान दशा में लोकहित को गोण मान कर श्रीर बहुधा उसकी उपेन्ना कर दूसरों के श्रम से श्रपना स्वार्य साधन करता है।

त्रस्तु, प्रवन्ध त्रीर साहस उत्पत्ति के पृथक या स्वतन्त्र साधन नहीं, ये चौद्धिक श्रम के ही रूप हैं। इस के सम्बन्ध में खुलासा विचार त्रागे किया जायगा।

<sup>±</sup>इन टोनो साधनो को सयुक्त नाम 'व्यवस्था' दिया जाता है।

#### चाँदहवां ग्रध्याय

## भूमि

जैसे हवा और पानी पर मव का हक है, वेमे जमीन पर सब का हक है, श्रोर जबिक कई लोगों के पास बिलकुल जमीन नहीं हैं, उस हालत में बहुत ज्यादा जमीन अपने पास रखना गलत बात है।... यह कभी नहीं हो सकता कि श्राम जनता को जमीन ने महरूम रखा जाय श्रोर जनता इस बीज को कायम के लिए बरदाश्त करें।

—[यनोब]

जिस तरह हवा और पानी मनुष्य की उतनी ही निजी सम्पत्ति है, जितनी वह सास लेकर और पीकर अपना सके, उनी तरह कोई भी व्यक्ति उतनी जमीन अपनाने का हकटार है, जितने पर वह अपने शरीर-अम से पैटा कर सके।

—श्रीरेन्द्र मञ्मदार

भूमि का चेत्र—पिछले अन्ताय में कहा गना है, कि उत्पत्ति के तीन साधनों में से एक भूमि है, यहाँ इसके सम्मन्य में विशेष विचार करना है। जैसा पहले बताया जा जुका है अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ केवल पृथ्वी-तल म जमीन से ही नहीं लिया जाता, वरन इसके अन्तर्गत वे सब पदार्थ तथा शक्तिया समभी जाती हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं, ओर जिन्हें मनुष्य अम के द्रारा अपने लिए उपयोगी बनाता है। इस प्रकार इसमें निम्नलिखित बस्तुएँ तथा शिक्तयाँ सिम्मिलित हैं —

१—पृथ्वी-तल तथा पृथ्वी से प्राप्त होने वाले पदार्थ जैसे लोहा, फोपला, सोना, चादी, अन्य धातुएँ, मिट्टी का तेल, कुएँ या ओत का जैल, और न्मि की उत्पादक शक्तिया तथा जगल में निलने वाले पदार्थ, विविध जटी-पूटी आदि।

२—भूमि के ऊपर का जल, नटी, तालान, कील, समुद्र और हनमें मिलने वाली मछ्जिया,शख, मोती आदि । ३—वायु, गर्मी-सदीं, प्रकाश, वर्षा, तथा जल-शक्ति, वायु-शक्ति,सूर्य-शक्ति त्रादि।

इनमें से प्रत्येक के विषय में अलग-अलग व्योरेवार लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं। कुछ थोडी सी बातों का विचार करना है। हमारा विशेष व्यान इस ओर रहना चाहिए कि उत्पत्ति के लिए इनका उपयोग करने में हमारा दृष्टिकोण उदार और व्यापक रहे। किसी का उपयोग कुछ थोडे से व्यक्तियों के स्वार्थ-साधन में न होकर मानव समाज के हित की दृष्टि से होना चाहिए।

प्राकृतिक परिस्थिति का आर्थिक जीवन पर प्रभाव— जिस देश की जैसी प्राकृतिक स्थिति, जल-वायु, वर्षा आदि होती है, वहाँ उसके अनुसार ही आर्थिक जीवन का निर्माण होता है। परिस्थिति अनुकृत होती है तो आव-स्यक वस्तुएँ सहज ही पैदा हो सकती हैं और मनुष्य का जीवन सुखमय बीतता है। उसे खूब अवकाश मिलता है, वह कलाओ का विकास करने और आव्यात्मिक बातों को सोचने में लग जाता है। परन्तु वह आरामतलब और आलसी भी हो सकता है। यदि परिस्थिति प्रतिकृत्न होती है तो उसे अपने निर्वाह आदि के लिए आवश्यक वस्तुओं की उत्पत्ति में बहुत अम करना होता है और उसका जीवन बहुत कष्टमय रहता है, परन्तु इससे उसे कुछ दशाओं में मेहनत करने की आदत पड जाती है, और वह तरह-तरह के आविष्कार करने लगता है।

मनुष्य ने अपने प्रयत्न द्वारा बहुत से स्थानों में प्राक्तिक परिस्थिति में आवश्यक परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाने में एक सीमा तक सफलता प्राप्त की है। अनेक अनुपजाऊ स्थानों को हरा भरा बनाया गया है, रेगिस्तान में नहरें निकाल कर उसका कायाकल्प किया है, पहाड को चीर कर उसमें से आने-जाने का रास्ता बना लिया है, समुद्र के किनारे को मिट्टी से पाटकर उस पर

वना लिये है, ऊँचे-ऊँचे दुर्गम पहाडी स्थानो को उपयोग मे लाया गया । नकली भीले ग्रौर सरोवर ग्रादि वनाये गये है। इम प्रकार मनुष्य विज्ञान से प्रकृति पर नयी-नयी विजय प्राप्त करने का दम भरता जा रहा है। तथापि समय-समय पर प्रकृति ग्रपनी विशाल या ग्रजेप शक्ति का परिचय देती रहती है। जब उसका कोप होता है, तो बपो के प्रयत्न से बनाये हुए नगर भूकम्प छादि से बात की बात में घराणायी हो जाते है, जहाँ हम बराबर स्थल देखने के छम्यस्त रहे हे, वहाँ एक दम जल-ही-जल हो जाता है। छम्छ, प्राकृतिक स्थिति का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव ण्टता है।

जंगल — जगलां से मनुष्य को कई तरह के लाभ है—(१) ये वायु को युद्ध करते हुए मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाये रंगने तथा उने मुधारने में नहाउक होते है। (१) ये वर्षा के पानी को जल्दी बहकर चले जाने से रोकते हैं और उसे जमीन में इकट्टा करके उसे पीछे बीरे-बीरे देते ह। (३) पेटों के पत्ते ह्या को तरी देकर उसकी गर्मा को कम करते हैं, इस प्रकार थे गर्म प्रदेशों की उप्णता को नियत्रित करके मनुष्य के लिए अनुकृत बनाते ह (४) इनसे पशुष्त्रों के चरने के लिए अच्छी चरागाहें होती है। तथा इमारतों और इधन आदि के लिए लकडी मिलती हे, (५) इनसे कई अन्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हे, जैसे गोंद, रबड, लाख, चमटा, रगने के लिए पेड़ा की छाल, तरह-तरह के मसाले, तथा कागज बनाने की घास आदि। (६) जगलों में भूमि पर वर्षा नी अधिक होती है। (७) पेडों की जडे मिट्टी को बाँचे रहती है। इससे नदियों नी चाद आदि के कारण मिट्टी कम बहती हे, और भूमि का कटाव रका रहना है। (८) जगलों से अनेक प्रकार के पशु पची तथा बनस्यतियाँ प्राप्त होती हैं, जो मनुष्य के बहुत काम आती हैं।

श्रावादी बढ़ने से बहुत से स्थानों में जगलों को काट कर उस भूमि को निवास-योग्य बनाया जा रहा है। फिर, मनुष्यों को इमारतों तथा टेंधन के लिए भी लकड़ी की जरूरत बढ़ने से जगल श्राधकाधिक काटे जा रहे हैं। इसने बन-सम्पत्ति कम होती जा रही है। इसलिए बनो की रच्चा श्रोर उन्नति की श्रोर प्रेण्ट ध्यान बना रहना चाहिए, यथा-सम्भव स्वे या बेकार पेटों को ही काटा जाय, श्रम्य पेटों का उपयोग बहुन किफायत से होना चाहिए, साथ ही नये-नये पेटों को लगाने तथा उन्हें बढ़ाने का क्रम बरावर चलता रहना जरूरी है। बहुधा जगलों में बासों के श्रापस में रगड़ने से श्राण लग जाती है, श्रोर उससे नयकर विनाश हो जाता है. उसकी चोकसी रसने की जम्मत है।

निद्यां निद्यां का मानव जीवन पर त्रारम्भ से ही बहुत प्रभाव रहा है। नादियों ने मनुष्य को शारीरिक एव मानसिक भोजन दिया है। श्रनेक तीर्थ स्थान तथा व्यापारिक नगर किसी न किसी नदी के किनारे बसे है, श्रीर उससे सौन्दर्य प्राप्त कर रहे है। प्राचीन काल में मनुष्यां के समूह के समूह निद्यों के किनारे रहते श्राये है। 'जय मातु गगे' तथा 'जय जमुना मैया' के घोप या नारों में गगा जमुना को माता के रूप में मानना जिना कारण ही नहीं हुश्रा है। प्राचीन सम्यताश्रों का उद्गम निव्यों श्रीर समुद्र के तट पर ही विशेष हुश्रा है। प्राचीन सम्यताश्रों का उद्गम निव्यों श्रीर समुद्र के तट पर ही विशेष हुश्रा है। इन्होंने मनुष्य जाति के खासकर श्राधिक इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया है। निद्यों से खेती में सहायता मिलती है, श्रीर मश्रिल्यां श्रादि प्राप्त होती है। निद्यों के डेल्टो श्रीर टापुश्रों की जमीन बहुत उग्जाऊ होती है। निद्यों के रास्ते यातायात श्रीर यात्रा-कार्य सुगम होता है। हाँ, निदयों की बाद से बहुधा गाँव नष्ट हो जाते हैं, श्रीर माल श्रसवाब तथा मनुष्य श्रीर पशु वह जाते हैं। लेकिन बाद से यह लाम भी होता है कि कही—कही भूमि पर उपजाऊ मिट्टी के परत जम जाते हैं, स्खे श्रीर बजर स्थानों में तरावट पहुँच जाती है, एवं उसर श्रीर रेह वाली मिट्टी वह जाती है।

निद्यों से नहरे काट कर, वर्ण न होने के समय में भी खेती की जाती है। ऐसी व्यवस्था की जाती है कि निद्याँ अधिक उपयोगी हो और इनकी बाद से हानि यथा-सम्भव न हो। इनके वॉध बना कर तथा इनमें से नहरे निकाल कर अधिकाधिक चेत्र में स्चिन्नई की जाती है, इनसे बड़े पैमाने पर विजली पैदा की जाती है। यातायात की सुविधा के लिए इन पर पुल भी बनाये जाते है।

एक बात ऐसी है जिस की ख्रोर बडी वेपरवाही की जाती है; वह है निद्यों की स्वच्छता। ग्रानेक स्थानों में बिस्तयों का मल-मूत्र बह कर निद्यों में मिल जाता है, कुछ शहरा के पास तो कल कारखानों का गन्दा पानी भी इन्हीं में भिला दिया जाता है। इससे प्राया बिस्तयों के पास निद्यों का जल स्वच्छ रहता ख्रीर जो ख्रादमी वहाँ नहाते है, अथवा इस जल को पीते है, उन्हें का यथेण्ट लाम नहीं मिलता, कुछादशाख्रों में हानि ही होती है। ख्रावश्यकता कि मल-मूत्र ख्रीर गटे पानी का, खाद ख्रादि के लिए उपयोग किया जाय, उसे निदयों में न मिलने दिया जाय, ख्रीर यदि वह कहीं मिले भी तो वस्ती से

काफी फासले पर, जिससे वह दूर तक बहने से न्यन्छ हो जान और वस्ती के ग्राटमियों के लिए उस जल का उपयोग हानिकर न हो।

खिनिज पदार्थ — भूमि से मनुष्य को तरह-तरह के धानिज पदार्थ मिलने हैं, जो शुद्ध किये जाने पर बहुत उपयोगी होने हैं। इनके बारे में यह बात याद रखनी है कि जब ये खानों से एक बार निकाल लिये जाते हे तो वे सदा के लिए खाली हो जाती हे, धातुएँ फिर पेटा नहीं की जा सकती। इसलिए इन्हें साववानी से तथा वैज्ञानिक पद्धति से निकाला जाना चाहिए, जिससे इनका कोई भाग अपनावश्यक रूप से नण्ड न हो। साथ ही इनका उपयोग बहुन मित-व्ययिता पूर्वक होना चाहिए—इसमें भावी पीटियों की आवश्यकना का यंकट ध्यान रहना चाहिए।

पशु-पत्ती जगली ऋौर पहाडों में तरह-तरह के ऋनेक पशु-पत्ती पाये जात है। क्रमश उनमे से कुछ के बारे में ब्राटमी को मालूम हुआ कि उन्हें मार कर खा लेने की ऋषेद्या उन्हें पालना श्रियक लाभटानक है । तन गान, भैंस, बकरी, मेड ब्राटि से पीने के लिए दूध लिया जाने लगा। घोडा, गधा, वैल, भैसा, ऊट, हाथी ग्रौर खन्चर ग्राटि सवारी तथा सामान टोने के माम म लाये गये । प्रायः उपयोगिता की दृष्टि से विविध स्थानों में भित्र-भिन्न प्रमुखी को विशेष महत्व दिया गया, उदाहररण के लिए भारत मे गाय का खाम स्थान हे । समुद्र श्रीर निदयों में दूसरे जानवरों के श्रलावा मछलियाँ बहुतायत ने मिलती है, जिन्हें श्रादमी खासकर त्वाने के काम में लाता है। पश्रश्रों की तरह श्रनेक पत्ती भी श्रादमी के बहुत काम श्राते हैं। हाँ, कुछ पशु-पत्ती ऐने भी हे जो मनुष्य को तरह-तरह का नुकसान पहुँचाते हैं, ग्रीर जिन्हे वह ग्राज तक ग्रपने लिए उपयोगी नहीं बना सका है। ग्रपने जीवन तथा मुख मुविधा के लिए उसे इनको मारना पडता है। वर्तमान दशा में इसे चम्य वहा जा नज्ता हे और कुछ दशाओं में त्रावश्यक भी माना जा सकता है, पर जो पृश्-पर्चा किसी प्रकार हानि नहीं पहुँचाते, उन्हें अपने स्वाद, परान या शीकीनी वे लिए मारना कहाँ का न्याय है । चहचहाते जगतो को निर्जाव करने का प्राप्तन देने उचित कहा जा सकता है।

पाकृतिक शाक्ति—आदमी की विशाल शक्ति का रहस्य यह है कि वह अपने शरीर के अगों पर ही निर्मर न रह कर, दूसरे साधनों की सहायता ले मकता है। बहुत प्राचीन समय से ही वह विविध ग्रीजारों से काम लेता रहा है ग्रौर उनमे समय-समय पर सुधार करता रहा है। इनके स्रतिरिक्त उसने पशुस्रों का उपयोग किया। बाद में भाषा त्रादि का उपयोग जान लेने पर उसने उससे चलने वाली मशीनो का त्राविष्कार किया। भाप से चलने वाले यत्रों में कोयले या ईथन का खर्च बहुत होना है। क्रमश स्त्रादमी को पेट्रोलियम का उपयोग जात हुआ, मशीने चलाने में इससे ख़ृत्र काम लिया जा रहा है। ऊचे-ऊचे पहाड़ों के जल प्रपातों से तथा वडी-वडी नदियों से विजली पैदा करके लाभ उठाने का त्रयत्न हो रहा है। जिन स्थानो में वायु-शक्ति वडे परिमाण में है, वहा उसका उपयोग हो रहा है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि एटम-वम त्रीर हाइड्रोजन वम में प्रग होने वाली परमाणु-शक्ति का उपयोग इजिन त्र्यादि विविध यत्रों के चलाने में सफलता-पूर्वक हो सकेगा। उष्ण कटिवन्ध के देशों में सूर्व के-प्रकाश ( धूप ) से मिलने वाली शक्ति स्रानन्त है, उसे इकट्टा करके सचालन-शक्ति के रूप में लाने की दिशा में प्रगति हो रही है। हाँ, किसी शक्ति को खर्च करते समय यह व्यान में रखना आवश्यक है कि वह कहाँ तक उचित श्रीर ग्रानिवार्य है।

मूमि सामाजिक सम्पत्ति है; किसी की निजी मिलकियत नहीं— भूमि प्रकृति की देन है, यह सब के लिए है। प्राचीन काल में भूमि व्यक्ति की सम्पत्ति न होकर कवीले या समूह की सम्पत्ति मानी जाती थी। कुछ देशों में पिछली शताब्दी तक ऐसी ग्राम-सस्थाएँ रही हैं, जिनका उनके चेत्र की सब भूमि पर श्रिधिकार था। कोई व्यक्ति श्रपने यहाँ की श्राम-सस्था की श्रानुमति या रजामन्दी से ही निर्धारित जमीन में खेती कर सकता था।

पृथ्वी का मालिक भगवान है, जिसका साकार रूप समाज है। पृथ्वी सब सब की माता है। माता का प्रेम प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक सतान को हे, जो उसकी सेवा करे। इस प्रकार जमीन की पैदावार का अधिकार उसी को है, जो खेती करने की मेहनत करे। जो आदमी खेती करना जानता नहीं और खेती करना चाहता नहीं, वह जमीन द्याये ग्ले, यह मर्चथा श्रन्यात ह अनु-चित है।

म्मि का उपयोग समाज-हित की दृष्टि ने होना चाहिए.

हम भूमि की उपयोगिता का जो लाभ उठा रहे है, वह समाज की सहायता में
ही सम्भव हुया ह । किस-किस तरह की जमीन में क्या-स्था चीजें पेटा हो सम्भी
है, नमीन को उपजाऊ बनाने के लिए प्रया-क्या उपाय काम में लाये दाने
चाहिएँ—इन बातों का जान द्यादमी की अनेक पीढ़ियों ने लगातार शोध करके
पात किया है। खेती के ब्रोजार बनाने में अनेक ब्राटिमयों का शरीर-अम प्रोर
पात किया है। इसलिए किसी व्यक्ति या परिवार का इस पर विशेष प्रियमर
जमाना अनुचित है। जेसा कि श्री जो का कुमारणा ने कहा ह

'धूप हवा, पानी बगेरा मे मिल्कियत हो ही नहीं सकती, इसी तरह से जमीन पर कोई कब्जा नहीं माना जा मकता। यह समाज की मानी जानी चाहिए। किसी आदमी को उतनी ही जमीन दी जा सकेगी, जितनी जमाज के मले के लिए इस्तेमाल करने की उसमें योग्यता हो। जमीन पर मिल्कियत तो समाज की ही होनी चाहिए। जो आदमी जिम जमीन पर मिल्कियत तो समाज की ही होनी चाहिए। जो आदमी जिम जमीन पर काश्त करे, उसे उस जमीन की पेटावार का पूरा फायडा मिलना चाहिए काश्त करे, उसे उस जमीन की पेटावार का पूरा फायडा मिलना चाहिए कीर जो बेशी बचे, सिर्फ उसे ही दूसरे लोगों में बाँटा जाय। जब यह जीर जो बेशी बचे, सिर्फ उसे ही दूसरे लोगों में बाँटा जाय। बाँटने का रिवाज चाल होगा, तभी बॅटवारा-त्याय कायम हो सकेगा। बाँटने का काम एक-एक आदमी के सुपुर्ट न हो कर महयोगी समितियों के सुपुर्ट हो।'

अन्तर्राष्ट्रीय हित का ध्यान रखने की आयर्यकता—गिम के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोग राष्ट्रीय ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय होना चाहिए। पहले सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोग राष्ट्रीय ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय होना चाहिए। पहले बताया जा चुका हे कि मानव जाति को भिन्न-भिन्न दुकड़ों में बॉट कर उनके हिन बताया जा चुका है कि मानव जाति को भिन्न-भिन्न दुकड़ों में बॉट कर उनके हिन का अलग-अलग विचार करना अनुचित और विनाशकारी है। मानव नमान का एक हिस्से का अपने स्वार्थ में लीन होना अन्तत उसके लिए भी हानिकर है। इसलिए भूमि की द्यवस्था में हमें अपने नामने समाज के दिना नदीर्थ है। इसलिए भूमि की द्यवस्था में हमें अपने नामने समाज के दिना नदीर्थ

<sup>ः &#</sup>x27;गाँधी-ग्रर्थ विचार' से।

पा० 5

रूप को न रख, उसके पूर्ण श्रीर व्यापक स्वरूप का व्यान रखना चाहिए। वर्तमान दशा में इस श्रीर घोर उपेचा हो रही है।

उदाहरण के तौर पर भारतीय सघ के १२ लाख वर्गमील के चेत्र में ३६ करोड़ ग्रादमी रह रहे हैं, ग्रीर इसके पास ग्रास्ट्रेलिया है, जिसका चेत्रफल इससे दाई गुना ग्रथात ३० लाख वर्गमील होने पर भी उसकी ग्राबादी केवल ७५ लाख है। इसका ग्रथ यह है कि जब कि भारत में प्रति वर्गमील ग्राबादी ३०० है, ग्रास्ट्रेलिया में यह ग्रीसत सिर्फ दाई है, एक का दूसरे से १२० ग्रीर १ का ग्रानुपात है। फिर भी ग्रास्ट्रेलिया भारतवासियों के लिए तथा सभी रगदार जातियों के लिए ग्रपना द्वार बन्द किये हुए है। वह केवल गौर वर्ण का स्वागत करता है। दिच्या ग्राप्तीका की वर्ण-विद्वेष नीति का कटु ग्रानुभव हम चिरकाल से करते ग्रा रहे हैं। प्राय. गौराग जातियाँ ग्रपने लिए ग्राधिक से ग्राधिक भूमि को सुरिच्चत रखना चाहती है। खासकर संगुक्त-राज्य ग्रामरीका के विशाल ग्रीर उपजाऊ प्रदेश में ग्रन्य देशों के काफी ग्रादमी रखने की च्याता है। निदान, वर्तमान भूमि-व्यवस्था की यह विषमता दूर की जानी चाहिए।

यह कार्य अच्छी तरह तभी होगा, जब ससार के सब देशों का एक राज्य और एक विश्व-सरकार स्थापित होगी। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए किसी को दूसरों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जो भी राज्य इस शुभ कार्य में अप्रणी हो सके, उसे अपना कर्तव्य पालन करके दूसरों के लिए उढ़ा-हरण बनना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्तियों को राज्य के कान्न बनने की राह देखना अनुचित है। जो भी व्यक्ति इस दिशा में कुछ अच्छा कदम उठा सके, उन्हें इसमें दील न करनी चाहिए। इस विचारधारा के, गॉव-गॉव और नगर-नगर में प्रचार होने की आवश्यकता है।

भूमि-वितरण के तरीके, श्री विनोबा का शिचापद उदाहरण— भूमि-वितरण के तीन तरीके हैं:— (१) बडी-बडी जमीनों के मालिकों से जबरदस्ती जमीन छीन कर उसे भूमिहीनों में बॉट देना। इसके लिए हत्या ग्रीर खून-खराबी की भी ग्रावश्यकता हो सकती है ग्रीर इसे शान्ति-पूर्वक स्थायी रूप में रखना भी कठिन है। इससे प्रजातत्र को खतरा तथा ग्रिधनायकवाट की -तैयारी होने की ग्राशका होती है। (२) कानून द्वारा उचित मुग्रावजा देकर, जमींटारों से उनके पास की ग्रानिरिक्त भूमि लेकर उसे भूषि हीनों में बॉटना।
सुग्रावजे का प्रश्न कितनी कठिनाइयाँ पेटा करना है, श्रोर यह कितना श्रद्य-वहारिक हे, इसका श्रनुभव भारतवासियों को गतवपों में श्रद्धी तरह हो चुका है। (३) श्रविक भूमिवालों का दृष्टिकोण बदल कर उनसे उपहार या भेट के रूप में भूमि प्राप्त करके उसे भूमि-हीन किमानों में बाटना।

श्री विनोचा ने इनमें से तीसरे तर्शक को श्रापनाया है। उन्होंने मई-ज्न १६५१ में तैलगाना (हेदराबाद) में गरीबों को बाटने के लिए लगभग तेरह हजार एकड जमीन हासिल की। भारत भर में उनका लद्द्य सन १६५७ तक पाच करोड एकड भूमि सग्रह करना है, एक करोड उत्तर प्रदेश में, श्रीर शेप अन्य प्रदेशों में। शहरी लोगों को भूमि की श्रावण्यकता न होने से, उन्हें छोड़ दें, तो भारत में प्रति परिवार को सात एकड भूभि भिल सकती है। जिनके पास इससे श्रिविक है, उन्हें स्वेच्छा से उसका टान कर देना चाहिए। भूमि-टान की यह पड़ित भू-स्वामियों के लिए शोभास्पद तथा भूमि-हीनों के स्वाभिमान की रक्त है। यह श्राहिन्सात्मक क्रान्ति का मार्ग प्रगन्न करती है। यह कानन से भी श्रीक सफल है। श्रार कानून बने, श्रीर उसमें मान लो कि श्रीमानों के लिए दो सी एकड भूमि की मर्याटा रखी जाय तो इससे कम भूमि वालों से जमीन नहीं ली जा सबेगी। पर विनोवाजी ने तो एक-एक एकड वालों से मीं भूमि प्राप्त की है। कोई सरकारी कानून इतनी थोड़ी भूमि वालों से भूमि की मांग नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ हृदय-एरवर्तन हो जाता है, वहाँ ऐसी बात सहज ही हो जाती है।

मई १६५६ तक के भृदान सम्मन्धी श्रॉक्टे इस प्रकार हे—

| प्राप्त भूनि ( एकडो मे ) | ४१,८२,५६१         |
|--------------------------|-------------------|
| टान-पत्र सस्या           | 4,30,805          |
| वितरित भूमि ( एकडो में ) | ४ ४६,०५८          |
| परिवार संख्या            | <i>\$,46</i> ,043 |
| ग्रामदान                 | १,१०६             |

विशेष चक्तव्य—इस प्रकार भारत में एक ग्रहिन्सात्मक क्रान्ति का प्रयत्न हो रहा है । इसकी सफलता का श्रनुमान सिर्फ मिली हुई सूमि के परिमाण से नहीं लगाया जा सकता, बल्कि जो बृत्ति वहा निर्माण हुई हे, उससे लगाया जाना चाहिए। इस मनोबृत्ति की भूख श्राज हिन्सा से अने मादे सारे ससार को है।

श्री मश्रूवाला ने लिखा हे—'यह सारी सफलता वल या कानृत का आश्रय लिये विना हुई है। इससे जाहिर है कि मनुष्य इतने नहीं गिर गये है, जितने हम कभी-कभी निराशा के च्रणों में सोचने लगते है। निराश होने की आवश्यक्ता नहीं है। हमेशा की तरह मनुष्य आज भी अहिन्सा की वाणी से प्रभावित होता है, हा, वह किसी प्रेम-मूर्ति साधु-पुरुष के मुह से निकलनी चाहिए। व्या भारत में ऐसे प्रेम-मूर्ति साधु-पुरुषों की परम्परा नहीं बनी रह सकती १ और क्या ससार के अन्य देशों में उनका अभाव रहेगा १ हमें मानवता के उदय में और मनुष्य जाति के उत्यान में हढ विश्वास है।

#### पन्दगहवाँ अध्याय

## श्रम और वाद्धिक कार्य

हाथ 'श्रीर पेर का श्रम ही सज्जा श्रम हे श्रीर हाथ-पेरी से मजदरी करके ही श्राजीविका प्राप्त करना चाहिए। मानसिक श्रीर वीद्विकशक्ति का उपयोग समाज-सेवा के लिए ही करना चाहिए। हम हाथ-पेर न हिलाये तो क्या बुद्धि से खेती करेंगे ?

—गाधीजी

श्राज जहाँ मजद्रों का शरीर ज्यादा काम से विमता जा रहा है, वहा शिनितों का शरीर कोई काम न होने में विसता जा रहा है, यानी दोनों का नुकसान हो रहा है। बुद्धि की भी यही हानत है, बुद्धिमान लोगों को बुद्धि का ज्यादा काम पडता है, इसिनए उनकी बुद्धि विसती जा रही है, श्रीर मजदूरों की बुद्धि को काम नहीं मिलता, इसिनए उनकी बुद्धि चीपा होती जा रही है, इसिनए दोनों, वगों को दोनों नरह का काम मिनना चाहिए।

-विनोवा

यदि गाँवो तथा शहरों के लोग खुद मेहनत करने लगे, खुद मडकें नहरे, स्कूल आदि बनाने लग जायॅ, दफ्तरों में बाबू बनने की स्वाहिश छोड दे और सरकार की तरफ मुँह ताकना बन्द कर दे तो थोडे ही दिनों में हमारे देश का नक्शा बदल सकना है।

—जवाहरलाल नेहरू

पिछले श्रदाय में, भूमि के विषय में लिया गया है। वह खुद श्रयांत विना मनुष्य के मेहनत किये, केवल योड़े से, सो नी करने पदार्थ पदा करती है। जगलों में श्रपने श्राप पेदा होने वार्ला चीज, मेहनत के जिना, मनुष्य के लिए विशेप उपयोगी नहीं होतीं। फिर, विविध उपयोगी वस्तुः हों का सग्रह करके रखने में या प्राकृतिक पदार्थों को ऐसे रूप में लाने में कि वे उपयोगी हो सकें, अम श्रावश्यक है। श्रव इसी के वारे में विचार करते हैं।

अम किसे कहते हैं ?—वर्तमान अयंशास्त्र का मूलाधार धन है। इसमें अन के अन्तर्गत मनुष्य द्वारा किया हुआ वह सब प्रयत्न समका जाता है जिससे धन की उत्पत्ति हो। इस प्रकार इस अर्थशास्त्र में बौद्धिक कार्य को भी अन माना जाता है, और किन, लेखक, चित्रकार, डाक्टर, वकील आदि को भी अभियों में गिना जाता है। सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार आदमी को अपनी बौद्धिक शिक्त का उत्योग लोकसेवा में करना चाहिए और अपने निर्वाह आदि के लिए अधिकतर शारीर से अम करना चाहिए। इस प्रकार यह अर्थशास्त्र खासकर ऐसी मेहनत को ही अम मानता है, जो हाथ-पैर से की जाती है और जिसे साधारणतया शरीर-अम कहा जाता है।

व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित की दृष्टि से श्रम के मेद अनुचित हैं—कुछ अर्थशास्त्री श्रम के नीचे लिखे मेद करते हैं— (१) व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हितकर, अर्थात् ऐसी उपयोगी चीजों के बनाने का श्रम, जिसकी मजदूरी खूब अच्छी मिले। (२) व्यक्ति के लिए हितकर, परन्तु समाज के लिए अहितकर, जैसे नशे या विलासिता की वस्तुएँ बनाने का श्रम, जिससे श्रमी को खासी आमा नी होती है, पर समाज को हानि पहुँचती है। (३) व्यक्ति के लिए आ तकर, परन्तु समाज के लिए हितकर, जैसे शिचा, साहित्य, चिकित्सा आदि का ऐसा सेवा-कार्य करना, जिसका पारिश्रमिक बहुत कम मिले।

समाज की वर्तमान व्यवस्था ऐसी है कि त्यागमाव से लोकसेवा करने वाले श्रीर निर्धनता का जीवन बिनाने वाले व्यक्तियों में से बहुत कम का यथेष्ट श्राटर मान होता है, श्रीर समाज को हानि पहुँचाने वाले सब व्यक्तियों को राष्ट्र की श्रीर से समुचित दड नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए श्रातिश-वाजी की चोजे या श्रनेक प्रकार के मादक पटार्थ बनाने वालों के, शौकीनी या विलासिता बटाकर लोगों का द्रव्य हरण करने वालों के, श्रीर मुकदमेवाजी बढाने वाले वकीलों के कार्य को टडनीय नहीं माना जाता। वर्तमान अर्थशास्त्र में इनका कार्य उत्पादक माना जाता है, चाहे इनसे दूसरों को कितनी ही हानि पहुँचे। यह अर्थशास्त्र व्यक्ति और समाज के हित में मेट करता हे और पूरे समाज के कल्याण की बात नहीं सोचता, और जब कभी या कुछ अश में अपने देश के हित का विचार करता है तो इसे दूसरे टेशों का अहित होने देने में कोई आपत्ति नहीं होती।

इसके विपरीत, सर्वादय अर्थशास्त्र व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में भेद नहीं मानता। इसके अनुसार, कोई अम व्यक्ति के लिए वास्तव में हितकर तभी हो सकता है, जब उससे समाज का भी हित होता है। व्यक्ति समाज का अग हे, समाज को हानि पहुँचाकर कोई आदमी अपना हित नहीं कर सकता। चोर, आतिशवाज या मादक वस्तु बनाने वाला व्यक्ति अपने कार्य से अपना नैतिक पतन करता है, अपनी आत्मा की उज्ञति या विकास में वाधक अनता है, इसलिए वह कुछ बन कमाते हुए भी बाटे का काम करता है। इसी प्रकार जब हम त्याग और सेवा-भाव से कार्य करते है तो हमारे मन को जो आनन्द और सतोप मिलता है, वह दिन-रात पेसे के पीछे पड़े रहने वाला को कहाँ मिल सकता है। इस प्रकार व्यक्ति-हित और नमाज-हित को अलग-अलग मान कर अम के भेद करना ठीक नहीं है, सर्वादम अर्थशास्त्र का यही आदेश है।

चोदिक कार्य के सम्बन्ध में मर्वोदय विचार— पहले कहा गया है कि सर्वोदय अर्थशास्त्र बौद्धिक कार्य को खासकर लोकसेवा के रूप में लेता है। वात यह है कि अन्य प्राणियों की अपेका मनुष्य में बुद्धि की विशेषता है। यह बुद्धि क्रमश विकसित होती रहती है। आदमी को चाहिए कि वह अपनी इस विशेष शक्ति का उपयोग शरीर-निर्वाह या विलासिता में न लगा कर लोकहित में लगाये। परन्तु अधिकाश आदमी ऐसा न कर, इसका उपयोग निजी स्वायों की पूर्ति या प्रतिष्टा की दृद्धि में करते हैं, और इस प्रकार आर्थिक तथा सामाजिक असमानता बढ़ाते हैं। भारत में इससे जाति मेद, ऊँच-नीच, या खूत-अखूत के मेद-भाव की सृष्टि दुई क्योर इसे धार्मिक बल मिल गया। किसी न किसी रूप में ऐसी भावना त्र्यन्य देशों में भी है। इसे हटाया जाना चाहिए। इसलिए बौद्धिक कार्य को स्वार्थ-सिद्धि का साधन न मान कर, लोगों के लिए ग्रपने जीवन-निर्वाह ग्रादि के वास्ते यथा सम्भव शरीर श्रम करने की ग्रावश्यकता पर जोर देना जरूरी है।

श्रीर-श्रम और श्रीमयों की प्रतिष्ठा—समाज को न्यायाधीश, श्रध्या-पक, लेखक, किन श्रादि की श्रावश्यकता है। तो क्या किसान, वर्द्ध, जुलाहे, जुहार, चमार और मेहतर के काम की जरूरत नहीं है? एक तरह से इनकी जरूरत श्रीर भी ज्यादा है। इनके अम के बिना समाज की जीवन-यात्रा ही नहीं चल सकती। फिर, इन दोनो वर्गों मे बौद्धिक कार्य करने वालो को इतना ऊँचा माना जाना, श्रीर शारीरिक श्रम करने वालो को निम्न पद मिलना कहा का न्याय है। एक को दूसरे की श्रपेत्ता कई शुना वेतन क्यो मिले। इस विषय मे खुलासा विचार श्रागे किया जायगा। इसके श्रितिरक्त, बुडिजीवियो को शरीर-श्रमियो की श्रपेत्ता श्रपने श्रापको ऊँचा न समभना चाहिए श्रीर उनसे समानता स्थापित करने फे लिए कुछ समय श्रनिवार्य रूप से शरीर-श्रम द्वारा उत्पादक कार्य करना चाहिए। वास्तव मे हमारी किसी श्रमी के साथ बराबरी की भावना तभी सिद्ध होती है, जब हम उसका काम करने को तैयार रहे।

प्रत्येक बुद्धिजीवी को श्रभी कम से कम कितना श्रम श्रवश्य करना चाहिए, इस विषय मे श्री श्रीकृष्णदास जाजू का मत है कि इसकी मात्रा महीने मे २४ घटे मजदूरी उचित समभनी चाहिए, फिर चाहे रोजाना काम एक घटा हो या इससे श्रिधिक सामान्यत दिन भर का काम छ घटो का मानना चाहिए। इस हिसाब से २४ घटो का काम महीने भर मे चार दिन का होता है। श्री जाजूजी ने भारत की वर्तमान श्रवस्था मे खेती सम्बन्धी काम को प्रथम स्थान देते हुए लिखा है—

अगर दूसरों के खेत में काम करना पड़े तो जैसे अन्य मजदूर लोग मजदूरी लेते हैं, वैसे ही हम भी लेवे। ऐसा करने से काम में लगन आयेगी। खेत का मालिक पूरा काम किये बिना ठीक मजदूरी नहीं देगा। इसके अलावा दूसरा एक बड़ा लाभ यह होगा कि मामूली मजदूरों पर हमारे काम का नैतिक असर पड़ेगा। दंहातों के सिवा कस्बों में भी खेती की मजदूरी का काम मिल सकता है। शहरों में मुश्किल होगा, पर शहर वाले परिस्थिति के अनुसार वहाँ मकान आदि की मजदूरी का काम ढूँड सकते हैं। \*

समाज में अनुत्पादकों नी भरमार—प्रत्येक व्यक्ति की जीवननिर्वाह के लिए विविध वस्तुओं की जरूरत होती है, यदि और नहीं तो
कम से कम इसी विचार से उन् उत्पादक अभी होना चाहिए। जिन
आदिमियों के हाथ-पाँव ठीक काम करने ई, वे दूसरों पर भार क्यों वने !
दान-दिनिए। लेना केवल उनके लिए ही ठीक है जो अपादिल होने की वजह ने,
भरसक उत्योग करने पर भी अपना निर्वाह नहीं नर पाते, अथवा जो अपना
सब समय लोकसेवा करने में लगाते हैं। अन्य किसी समर्थ और स्वस्य व्यक्ति को
परावलम्बी होना अनुचित है। परन्तु ठीक जाँच की जाय तो प्रत्येक समाज में
बहुत से आदमी ऐसे मिलंगे, जो उत्यादक कार्य नहीं करते, अथवा बहुत
कम करते हैं।

जिन लोगों का जहा तक वश चलना है, वे वहाँ तक अम को टालते हैं। वृद्धिजीवियों ने अनेक ऐसे मार्ग निकाल लिये हैं, जिनसे उन्हेंशरीर-अम न करना पड़े। अनेक आदमी वास्तव में उत्पादक न होते हुए भी उत्पादकों की तरह, वरन् उससे भी अधिक आदर मान पाते हैं। निम्निलिखित व्यक्ति असल में अनुत्पादक या बहुन-कुछ अनुत्यादक ही है, भले ही वे उत्पादक समके जाते हो—

- (१) रहेस, सेठ, साह्कार जी मूट मी मपाई पर मीज उडाते हैं।
- (२) कल कारखानों के मालिम, जो उनमें पेसा लगाने के प्रतिरिक्त कोई उत्पादक अम नहीं करते।
- (३) जमीन जायदाढ के मालिङ जो उन्छ अम न करते हुए लगान या किगये की श्रामदनी खाते हैं।
- (४) जुन्नारी, सहेबाज श्रादि जो बात की बात में बहुत पैसे के हरकार बन जाते हैं।

र 'सर्वोदय, ग्रंबेल १९५१

- (५) पुजारी श्रीर महन्त श्रादि जो समाज में नैतिक या श्राध्यात्मिक शिचा के प्रचार में योग नहीं देते।
- (६) वे सब ऋाटमी और ऋौरतें जो ऋपने बाप-दादा या ऋन्य रिश्तेदार की कमाई में से खाते पीते हैं।
- (७) ऐसे वकील या डाक्टर ग्रादि जो लोकहित या समाजहित की परवाह न कर ग्रपने मवक्किलो ग्रीर रोगियो से ग्रनापशनाप धन ऐठने है, श्रीर समाज में मुकदमेवाजी ग्रीर रोग फेलाने में सहायक होते हैं।
- (८) वे सब दुकानदार जो अपनी चीजो में मिलावट करते तथा बेहद मुनाफेखोरी करते हैं, या चीजों को बहुत अविक आकर्षक बना कर ग्राहकों को ठगते हैं।
- (६) वे लेखक, कवि, चित्रकार, सिनेमा-नाटक दिखाने वाले आदि जो लोकहित की भावना न रख अपनी कृतियों से जनता में चचलता, उद्देग और विलासिता बढाते हैं।
- (१०) ऐसे सब सरकारी तथा गैर-सरकारी नौकर जो नाम-मात्र के काम के लिए बहुत ऋषिक द्रव्य पाते है।

यह सूची पूरी होने का दावा नहीं करती। इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति भी है, जो पूर्णतया या अशतः मुफ्तत्वोरे और परावलम्बी हैं। इन्हें समाज मे मान-प्रतिष्ठा न मिलनी चाहिए। वह तो अम को ही दी जानी चाहिए। यदि अम को आदर नहीं मिलता तो राष्ट्र का पतन स्वाभाविक है। प्राचीन काल में यूनान रोम आदि की सम्यताए लुप्त हो गयीं, क्योंकि उनका आधार दासता थी, ऊँचा सम्का जानेवाला वर्ग आराम और विलासिता का जीवन बिताता था। वर्तमान राष्ट्रों को इस इतिहास से शिचा लेनी चाहिए।

योदिक कार्य का उपयोग लोकसेवा के लिए — लोगो को चाहिए कि वौदिक कार्य प्रायः लोकसेवा के ही लिए करें। कुछ पाठकों को यह न्याशका हो सकती है कि जब इसमें उसका कोई निजी स्वार्थ न होगा तो ब्रादमी ऐसा क्यों करेगा। पर सोचना चाहिए कि इस समय भी कितने ही ब्रादमी ब्रानेक कार्य निस्वार्थ ब्रीर परोपकार माव से करते हैं। यदि सर्वसाधारण की शिच्चा-दीचा प्रारम्भ से ही ठीक हो ब्रीर ब्रानुकूल वातावरण मिले तो इस दिशा में

पगित होने में कोई सन्देह नहीं हो सकता । मनुष्य में नर ते नारायण इनने की समता है ।

रारीर-अम का आदर्श—गाबीजी ने जीवन-निर्वाह के लिए शरीर-अम को आवश्यक माना है। उनका मत है कि बोद्धिक लायं और (रोटी कमाने के अतिरिक्त ) अन्य शारीरिक अम प्रेम का अम होना चाहिए और उसे केवल समाज-सेवा के लिए किया जाना चाहिए। स्वेच्छा से इस आदर्श को अपनाने ने समाज का दु ख दिखता कितनी कम हो जाय आर उनके सुख शान्ति में कितनी बृद्धि हो जाय । आदमी का रहनसहन सादगी का होने से उसे जीवन की जिटलता और परेशानी से मुक्ति मिल जाय और उसका स्वास्थ्य भी अनुत सुधर जाय। इसके अतिरिक्त दससे उसकी मानसिक उन्नति में भी सहानता मिले, नयोकि शारीरिक शक्ति वदने से बुद्धि का भी विकास होता है। फिर, शारीर-अम से देश में उत्पादन बढ़ने से वह स्वावलम्बी होगा, ओर उसके स्वाभिमान की रचा होगी। एक और महत्वपूर्ण परिणाम यह होगा कि इससे अदिनीवियों और अमजीवियों के बीच की वातक खाई पटने में विलच्चण सहानता मिलेगी। ऐसे चौतफां कल्याण करनेवाले आदर्श को यथा-सम्भव प्राप्त वरने के प्रयन्त पर किसी को कुछ आपित्त या शका क्यों हो।

### सोलहवां अध्याय

## श्रय-विभाग बनाम श्रम-समन्वय

श्रादमी श्रम को बचाते रहते हैं, यहां तक कि हजारो वेकार हो जाते है श्रोर बाजारों में भूखा मरने के लिए फेक दिये जाते हैं। मैं समय श्रोर श्रम की बचत मुद्धी भर लोगों के लिए नहीं, सब के लिए चाहता हूँ।

—गाधीजी

श्रम से सम्बन्ध रखने वाला एक विषय, जिसे आजकल बहुत महत्व दिया जाता है, वह है जिसे आधुनिक अर्थशास्त्र में 'श्रम-विभाग' कहा जाता है। यह वास्तव में श्रम का विभाजन नहीं होता, कार्यों का, या एक-एक कार्य की विविध क्रियाओं का विभाजन होता है। इस अध्याय में इस बात का विचार किया जायगा कि व्यक्ति तथा समाज की सर्वाङ्गीण उन्नति की दृष्टि से यह कहाँ तक हितकर या हानिकर है, और यदि यह अन्ततः अनिष्टकर है तो इसके स्थान पर श्रम-समन्वय का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए।

कार्य-विभाग, भारत की वर्ण व्यवस्था—पहले मनुष्यों की एक-एक टोली या परिवार ग्रपनी जरूरते पूरी कर लेता था, धीरे-धीरे उनमें काम का बटवारा होने लगा। समूह के कुछ ग्रादमी सब की रक्षा करने का काम करने लगे, कुछ सब के खाने, कपड़े ग्रादि की व्यवस्था करने के वास्ते पशु-पालन, खेती, उद्योग धन्धे तथा व्यापार करने लगे, कुछ दूसरो को ग्राच्छी ग्राच्छी वाते सिखाकर उनका ग्रीर साथ में ग्रापना जान बढाने लगे। इनके

क्त कुछ ग्राटमी ग्रापनी योग्यता का विकास न कर सकने के कारण मामृली मेहनत मजदूरी ग्रादि से ही ग्रापना निर्वाह करने वाले होने लगे। भारत में इस प्रकार के कार्य-विभाग ने शास्त्रीय म्बरूप धारण कर लिया। यह माना जाता है कि यहाँ वर्णे-व्यवस्था ग्रार्थात् समाज का ब्राह्मण, च्त्री, वैश्य श्रीर गृह इन चार भागों में विभाजन पहले गुण-क्म के श्रनुसार था। पीछे धीरे-धीरे यह जन्म के श्राबार पर समका जाने लगा श्रीर चार जुटा-जुटा जातियाँ वन गर्यी, तथा प्रत्येक के नैक्डों मेट-उपमेट हो गर्य। वहड़े, जुहार, जुलाहा, मेहतर, चमार श्राटि वरा-परम्परा के श्रनुसार होने लगे, टनना परस्पर में सामाजिक सम्बन्ध न रहा, ऊँच-नीच का भी भेट-भाव श्रा गना। कुछ जातियाँ तो श्रन्युम्य ना श्रन्थूत ही मानी जाने लगा, उनका काम नीचे दर्जे का माना जाने लगा। यहाँ तक कि टनका काम करन कर 'ऊँची' जानियों के श्रादमी भी सामाजिक हिन्द से गिरे हुए समके जाने लगे। इस प्रकार भारत में कार्य-विभाग जात-पात श्रीर ऊँच-नीच के मेट-भाव शला हो गना।

आधुनिक अम-विभाग — ग्रीयोगिक कार्य-विमाग सभी देशों में रहा है। यह कमण बदता गया। अठारहवीं सदी से भाप आदि में चलने वाली मणीनों का आविष्कार होने पर यह कार्य-विमाग और आगे बदा। ग्रहले आदमी एक माम के सब हिस्सों को पूरा करके कोई चीज बनाता था, अन एक काम के विविध हिस्से किये जाकर वे अलग-अलग आदमियों के, ना जुदा-जुदा समूहों ने सुपुर्द किये जाने लगे। यत्रों से चलने वाले कल-कार नानों में अत्येक वार्य कई सूदम हिस्सों में बटा होता है। प्रत्येक हिस्सा अप्ण होता हे, और सन हिस्सों के काम हो जुकने पर अन्त में अमीष्ट बस्तु तंत्रार होती है। उदाहरण के लिए पहले एक आदमी अपने परिवार वालों के लाग मिल कर क्पास आटता, रुई बुनता, नृत कातता और कपड़े बुन लेना था। अब कल-कारपानों में कपड़ा तेया करने की किना संकड़ों भागों में विभक्त हे और प्रत्येक भाग अलग-अलग समूहों को शीपा जाता है। हरेक समृह में सेकड़ों ना हजारों आदमी काम करते हैं, तब कपड़ा तेनार होता है। खासकर ऐसे औरोगिक कार्य-विभाग को ही 'अम-विभाग' कहा जाता है।

श्रम-विभाग से हानियाँ—वर्तमान श्रर्थशास्त्र में अम-विभाग के गुर्खों मा खूब बखान किया जाता है। इससे मुख्य लाम ये क्ताये जाते हैं —एफ खाम किया को लगातार करने से उसका करना श्रासान हो जाता है, उसे करने के लिए यत्रों का श्राविष्कार हो सकता है, समय की श्रीर अन की बचत होती है, उत्पादन श्रिषक होता है, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी शक्ति श्रीर योग्यता के

अनुसार काम दिया जा सकता है इत्यादि । इन लामों के विषय में पाठकों को काफी जानकारी होगी । इसलिए इन्हे विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं । हम यहाँ अम-विभाग से होने वाली हानियों का विचार करते हैं, उनके सम्बन्ध में प्रायः आधुनिक अर्थशास्त्र में बहुत कम व्यान दिया जाता है । ये हानियाँ खासकर निम्नलिखिन हैं:—

- (क) श्रम-विभाग श्रमी को मनुष्य के बनाय एक यत्र जैसा बना देता है। स्त्रनेक स्त्रादमियों को स्रन्त में कहना पडता है कि हमारी सारी जिन्द्रा स्त्राल-पीनों की नोक घिसने में, बटन दनाने में या कीलें ठोकने जैसे काम में ही गयी। उन्हें कोई पूरी चीन बनाने का स्त्रीर स्त्रपने काम का प्रत्यन्त पूरा परिणाम देखने का स्त्रानन्द या गौरव प्राप्त नहीं होता। उनकी विचार स्त्रीर योजना शक्ति का उपयोग न होने से उसका विकास नहीं होता। यह बात मनुष्य जाति की उन्नति या कल्याण में बहुत बाधक है।
- (खं) प्रत्येक श्रमी को एक कार्य के छोटे से उपविभाग की किया करनी होती है। उसे उसी का ग्रम्यास होता है। यदि किसी कारण से उसका वह किया करने का कार्य छूट जाय तो उसकी कार्य-कुशलता एक खास चेत्र तक ही परिमित रहने के कारण, उसे ग्रम्यत्र काम मिलना ग्रासान नहीं होता।
- (ग) एक किया करने वालों को अपने काम का दूसरी क्रियाएँ करने वालों के साथ मेल बैठाना पडता है। यदि दूसरी क्रिया वाले अपना कार्य कुछ जल्दी या तेजी से कर लेते है तो इन्हें भी अपनी क्रिया उसी गति से करनी पड़ती है। जिस गित से सम्बन्धित यत्र चलता है, उसी गित से आदमी को चलना होता है। जब तक यत्र चलता है, आदमी को भी चलना पड़ता है। जब यत्र चलना बन्द होता है, तो आदमी को भी अपना काम बन्द करना होता है। इस प्रकार यत्र आदमी पर हाबी रहता है। इससे स्नायुओं या नसो पर बहुत अधिक दवाब पड़ता है, जो अस्वाभाविक और अस्वास्थ्यकर होता है। अम-विभाग का उपयोग खासकर यत्रोद्योगों में होता है, अत. इससे होने

अम-विभाग का उपयोग खासकर यत्रोद्योगों में होता है, स्रत. इससे होने वाली हानियों की विशेष जानकारी 'यत्रोद्योग' नाम वाले स्रध्याय से होगी।

अम-समन्वय की आवरयकता—अम-विभाग में मनुष्य को सिर्फ एक धनोत्पादक यत्र माना जाता है। इससे मानवता का हास होता है। त्रावश्यकता है मनुष्य को मनुष्य मानने की, श्रीर उसके:सत्र पहलुश्रों के विकास के लिए श्रम-समन्वय की दृष्टि से विचार करने की । श्रम-विभाग भले ही किसी देश की कुल धन-राशि को बढ़ाने वाला हो, उससे श्रिधकाश जनता का शोपण होता है, श्रीर दूसरे देशों पर साम्राप्य का चक चलाने का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए इसे यथासम्भव त्याग कर श्रम-समन्वय को श्रपनाया जाना श्रावश्यक है।

अम-समन्वय की दृष्टियाँ—अम-समन्वय का विचार कई दृष्टियों से होना त्रावश्यक है—

- (१) स्त्री-पुरुष की दृष्टि से,
- (२) पारिवारिक दृष्टि से,
- (३) सामाजिक दृष्टि से,
- (४) श्रौद्योगिक दृष्टि से,
- (५) भादेशिक दृष्टि से,
- (६) भौगोलिक या गष्ट्रीय दृष्टि सं।

श्रागे इनके सम्बन्ध में क्रमश विन्तार किया जाता है।

स्ती-पुरुष दृष्टि—स्त्री-पुरुष की शारीर-रचना में कुछ नेसर्गिक भेट हैं। स्त्री रजस्वला होती है, उस समय तथा गर्भवती होने पर प्रसव-काल से कुछ दिन पहले से लेकर, कुछ समय बाद तक उसमें अम करने की स्पता कम रहती है। इसलिए उसके काम में इस बात का व्यान रखा जाना जरूरी है। परन्तु िम्सी काम धंधे को नीचा समकता और इसलिए उसे स्त्रियों के ही करने का मानना ठींक नहीं है। इस दृष्टि से पुरुषों को भी रसोई बनाना, ख्राटा पीसना, स्त्र कातना, बच्चों की सार-सभार करना ख्राना चाहिए, ख्रीर ख्रावश्यकता होने पर जब उन्हें ये काम करने पड़े तो बहुत परेशानी या कष्ट ख्रनुभव न करना चाहिए। इस प्रकार स्त्री-पुरुषों के काम में उससे ख्रिधिक ख्रन्तर या विभिन्नता न होनी चाहिए, जितनी नैसर्गिक दृष्टि से होनी जरूरी है। इसमें जो सामाजिन तथा ख्रन्य वाधाएँ हो, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए भारन के कुछ भागों में तथा दूसरे भी कुछ देशों में स्त्रियों को पर्दें में रखा जाता हे ख्रीर उन्हें घर से बाहर की दुनिया का कुछ जान या ख्रनुभव नहीं होता। इस्हें

उनके जीवन में बहुत एकागीपन ग्रौर ग्रस्वस्थता श्राती है, इसका निवारण होना ग्रावश्यक है।

पारिवारिक दृष्टि—पारिवारिक जीवन में स्त्रादमी त्याग स्त्रीर सेवा की शिचा लेत। है। इस प्रकार परिवार समाज-सगठन की एक स्वामाविक इकाई स्त्रीर विश्ववधुत्व की क्रियात्मक पद्धित है। मारत स्त्रीर चीन स्त्रादि में इसका बहुत चलन रहा हे। इस जमाने में इसका हास होता जा रहा हे। स्त्राजकल लोगों में वैयक्तिक भावना बढ़ रही है। स्त्रादमी स्त्रपनी कभाई को स्त्रपनी ही इच्छानुसार, स्त्रीर स्त्रधिकतर स्त्रपने ही सुख के लिए खर्च करना चाहता है, स्त्रपने माई या दूसरे रिश्तेदारों की वह चिन्ता नहीं करता। स्त्रावश्यकता है कि स्त्रादमी स्त्रपने स्वार्थ का, समूह के स्वार्थ के साथ, मेल बैठाये।

सयुक्त कुटुम्न प्रणाली समाजवाद का एक व्यवहारिक स्वरूप है, इसे बनाये रखना चाहिए, हॉ, इसमें जो दोप त्र्या गये है, उनका निवारण होना चाहिए। उदाहरण के लिए सयुक्त परिवार में सब को रोटी-कपड़ा मिलने का भरोसा होने से कुछ त्र्यादमी मरसक अम करने त्रीर स्वावलम्बी होने का यत्न नहीं करते, वे खाली-बैठे दिन काटते हैं। यह देखकर जो कमाने वाला होता है उसे भी उत्पादन-कार्य में विशेष उत्साह नहीं रहता। इससे घर की त्र्यार्थिक दशा खराव हो जाती है, वह वैसी अच्छी नहीं होती, जैसी उस दशा में, जब प्रत्येक समर्थ व्यक्ति त्रुपनी योग्यता के अनुसार खूब मन लगा कर अम करता है। इस प्रकार के उदाहरण समाज में यथा-सम्भव कम हो, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए।

संयुक्त-परिवार-प्रथा को धका पहुँचाने वाली एक खास बात यह है कि
प्राय बड़े-बूढों के विचार पुराने ढग के होते हैं और अनेक युवक और युवितयों
नये 'प्रगितशील' विचारों के होते हैं । एक दूसरे के प्रति सिहिज्याता न होने से
बहुत के सयुक्त परिवारों में सधर्ष बना रहता है । इसका परिणाम अन्तत. यही
होता है कि युवक-युवितयाँ उनसे अलग रहने की तैयारी कर लेते हैं, और सयुक्त
परिवार समाप्त हो जाता है । आवश्यकता है कि बड़े-बूढे कुछ उदार हिंटकोण
चाले हों । पुरानी व्यवस्था उनके समय मे अच्छी रही हो तो भी उन्हे उसको
युवकों पर बलपूर्वक लादने की कोशिश न करनी चाहिए । साथ ही युवको को
यथा-सम्भव वड़े-बूढों का हिंटकोण समक्तने का प्रयत्न करते रहना चाहिए।

श्रीर जब उनकी कोई बात वे न मान मके तो भी उनके प्रति श्राटर-भाव श्रीर सेवा-सुशुपा में किसी प्रकार की कमी न श्राने देना चाहिए। ऐसे ब्यवहार से पारिवारिक संवर्ष का श्रवमर कम श्रायेगा श्रीर संयुक्त-परिवार-प्रथा नी रक्ता में सहायता मिलेगी।

सामिजिक दृष्टि — हमने भारत की वर्ण-व्यवस्था का उल्लेख किया है। उमका उद्देश्य यही था कि समाज में सब आदमी अपने-अपने ममृह का नार्य इस प्रकार करें कि सब का समन्त्रय होकर ममाज-व्यवस्था अच्छी तरह बनी रहें और सबकी उन्नित का मार्ग प्रशस्त रहें। दम उद्देश्य को मुला दिये जाने में विविध समृहों या वर्णों में पृथक्ता या विभाजन की भावना बढ़ती गती। ऊँच-नीच के भेट-भाव ने विपमता उत्पन्न कर दी, ममानता और महत्रीग के विचार का हास हो गया, यहां तक कि समाज का एक खासा बढ़ा भाग अस्मुश्य माना जाने लगा, उससे विकास का मार्ग ही रुक गया।

सामाजिक मेद-भावों का अन की उपयोगिता अर्थात् उत्पादन पर बहुत हानि-कारक प्रभाव पडता है। उदाहरण के लिए बहुधा जब ऐसे चार-छ, आदिमियों को किमी जगह काम करना होता है, तो वे टक्ट्टे नहीं रहते, प्रत्येक अपने रहने ओर भोजन बनाने की अलग अलग व्यवस्था करता है, इसमे कितनी असुविधा और अपव्यय होता है, इसका सहज ही अनुमान हो सकता है। खेद है कि ससार के बहुत से आदिमियों ने अभी तक यह नहीं समका कि मनुष्य-मात्र आपस में भाई-भाई हैं। जो लोग सिझान्त में विश्ववयुत्य की बात ठीक मानते हैं, उनके भी सरकार ऐसे पड़े हुए हैं कि व्यवहार में वे अपने उदार हिण्डिकोण को भूले ही रहते हैं।

ननुष्य जाति को टुकड़े-टुकड़े करने वाले विकार मुख्यत निम्नलिखित ह— (१) जाति भेद—बाह्मण, ज्ञी, वेश्य और शुद्र तथा इनके अनेक भेट, (२) सम्प्रदाय भेद—हिन्दू-मुसलमान, इंसाई-यहूदी, रोमनकेथलिक-प्रोटेस्टेट, शिया-सुत्री आदि, (३) वर्ण भेद—गौराग, पीत वर्ण, श्याम वर्ण आदि। इस प्रकार ने नय भेद-भाव मानवता के बीच मे खाइयाँ बनाये हुए हैं। इनके आधार पर निग हुआ कार्य-विभाग अत्यन्त अनिष्टकारी है। निदान, समान की प्रगति और क्ल्याण के लिए अम-समन्वय की विचार-वारा के अनुसार न्यवहार होना चाहिए। प्रादेशिक दृष्टि—िकसी उद्योग धघे की विविध कियाएँ कई-कई श्रौर दूर-दूर के स्थानों में होना कितना हानिकारक है, यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। श्राजकल भारत में कुछ बुनाई हाथ के करवो पर होती है श्रौर इसके लिए मिल का सन काम में लाया जाता है। इस पर विचार कीजिये। देहात कपास पेटा करते हैं पर वे उसके श्रधिकाश भाग को वोरों में भरकर पास के कस्बो श्रौर शहरों में भेज देते हैं। वहाँ वह कारखानों में श्रोटी जाती है श्रौर उसकी गाँठे वाँधी जाती है। वहाँ से वह उन शहरों में भेजी जाती है, जहाँ कातने की मिले है। इन स्थानों में गाँठे खोली जाती है, रूई धुनी जा कर उसकी पूनियाँ बनायी जाती हैं, तब उसे काता जाता है, फिर सत की गाँठे वाँध कर उसे गाँवों में भेजा जाता है। यहाँ हाथ-करघों से बुनाई होती है। बुने हुए कपडे का बहुत सा हिस्सा विकने के लिए फिर कस्बों या शहरों में भेजा जाता है। इसमें माल लानेलेजाने श्रौर बॉधने-खोलने की कितनी व्यर्थ की मेहनत होती है। यदि गाँव के श्रादमी श्रपने यहाँ ही श्रोटने, बुनने, कातबे श्रौर बुनने की व्यवस्था कर ले तो कितना खर्च सहज ही बच सकता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी प्रकार के उद्योग-धंधे का, खासकर उनका जो मनुष्य की प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, कार्य गाँवो और शहरों में विभाजित न हो, प्रादेशिक दृष्टि से उत्पादन में हमारी दृष्टि अम-विभाग या कार्य-विभाग की ओर न होकर अम-समन्वय की ओर होनी चाहिए।

भौगोलिक या राष्ट्रीय दृष्टि—कार्य-विभाग एक सीमा तक देश-देश में भी होता है। जिस देश में जो माल पैदा करने की विशेष सुविधा होती है, वह देश उस माल को पैदा करे श्रीर श्रपने लिए श्रावश्यक श्रन्य पदाथों को उन दूसरे देशों से लेले, जिन्हें उन पदार्थों को पैदा करने की विशेष सुविधा हो—ऐसी व्यवस्था से सारी दुनिया को श्रिधिक से श्रिधिक लाभ होता है, इसे सिद्धान्त रूप से स्वीकार करके मुक्त-द्वार व्यापार-नीति का चलन हुशा। इस नीति को श्रवलम्बन कर इगलैएड ने खेती करना प्राय. छोड ही दिया, वह एक श्रीद्योगिक देश वन गया। वह श्रपने भोजन के पदार्थों तथा उद्योग-धर्घों के वास्ते, श्रावश्यक कच्चे सामान के लिए दूसरो पर श्राश्रित रहने लगा। ऐसी श्रर्थनीति का दुपरिणाम युद्ध-काल में खास तौर से सामने श्राता है, वैसे भी

ऐसी परिस्थितियाँ ह्या सकती है कि बाहर का सामान उचित समय पर ह्योर यथेण्ट परिमाण में न मिल सके ह्यौर सर्वसावारण के लिए बोर सकट उपन्थित हो जात । इस्तु, प्रत्येक राष्ट्र को ह्यपनी प्राथमिक ह्यावश्यकताह्यों के लिए स्वावलम्बी होना चाहिए। इस प्रकार भौगोलिक या राष्ट्रीय दृष्टि से भी हमें अम-विभाग या कार्य-विभाग नहीं चाहिए, द्रार्थात् कुछ देश केवल खेती करने वाले हो, ह्यौर कुछ उद्योग ववां वाले हो, ऐसा न होकर सब में खेती ह्यौर उद्योग धर्षा से यथा-सम्भव मिला-जुला उत्पादन करना चाहिए। यह अम ममन्वय ही मानव जाति के लिए क्ल्याणकारी हा

विशेष वक्तव्य — जैसा श्री नरहिर परिल ने 'मानव अर्थशास्त्र' में नहा है, प्रत्येक कार्य-विभाग — चाहे वह समाज के जुटा-जुटा वर्गों के बीच हो, या एक उत्रोग की जुटा-जुटा किताओं को करने वालों के बीच हो, या गहरों और गाँव के बीच हो, अथवा एक देण के जुटा-जुटा मागो के बीच हो या भिन्न-भिन्न देशों के बीच हो — उसी अवस्था में अभीएट हे, जब जिन जिन के बीच यह चलता हो, उन सब के हित के लिए हो । वर्तमान समार में सास-बहू का सा कार्य-विभाग चल रहा हे । सास वह से कहनी हे — 'त घर आयी है तो अब हम दो जने हैं । अब हम काम का बटवारा कर ले, तू रसोई कर में जीमूँ, तू विस्तर विछा, में सोऊँ । इस प्रकार का कार्य-विभाग ओरोगिक हिट से उन्नत और अवनत देशों में राहरों और गाँवों में, पूँजीपितयों और अभियों में, जमीटार और किसान में, ऊँची कही जाने वाली जातियों ओर नीची मानी जाने वाली जातियों में, गौराग या श्वेत वर्श और अञ्चेत वर्गों में चल रहा है । इसका आवार योपण हो । उत्पादन में किसी का योपण न होकर सब का योपण हो — यह कसोटी होनी चाहिए । इसलिए हमारीउत्पादन पढ़ित का आवार कार्य-विभाग या अम-विभाग न होकर अम-समन्वय होना चाहिए।

हम सब मिल-जुल कर काम करें, कोई अपने स्वार्थ और दूसरों के गोपण का विचार न करे। हम अपने बीच में तरह-तरह की विभाजक दीवारे एउ। न करें, यदि हम किसी विशेष विषय में दूसरों की अपेदा अविक उन्नत या विकसित हों, तो हमारी उन्नति या विकास मानवता की वृद्धि में सहायक हो।

#### सतरहवाँ अध्याय

١

# पूँजी

विना दूसरे के मर्म-स्थान को आघात पहुँचाये, विना कठोर कर्म किये, विना मछुवाहे की तरह निर्देशो होकर हिंसा किये वड़ी सम्पत्ति प्राप्त नहीं होती।

—नीति वाक्य

श्राज कल पैसा जरूरी चीज है, लेकिन दोलत मेहनत से ही पैटा होती है, श्रसल दोलत इन्सान को मेहनत है। श्रगर हमारे देश में सोना-चॉदी ज्यादा नहों है तो क्या, इन्सान तो है, जो मेहनत करके टोलत पैदा कर सकते है।

—जवाहरलाल नेहरू

पूँजी क्या है ?— पूँजी वह वन है, जो और धन को पैदा करने में काम ग्राये, धन किसे कहते हैं, यह पहले वताया जा चुका है। सावारण-तया ग्रादमी, पूँजी का ग्रायं रुग्या-पैसा समस्ते है, परन्तु ग्राजकल पूँजी में नकद रुग्ये का भाग वहुन कम होता है। उसमें ग्राविकतर कच्चा पदार्थ, हल, बैल, बीज, श्रमियों के मकान, कार्यालय, कारखाने, श्रोजार, मशीन ग्रादि होती है।

श्रीतिरिक्त उत्पादन श्रीर श्रपहृत श्रम—पूँजी बचत का फल है। श्रावमी जितना धन पैटा करते हैं, यदि उस सब को खर्च कर डाले, श्रीर भविष्य में धनोत्पादन करने के लिए, उसमें से कुछ, बचाकर न रखे, तो पूँजी कहाँ से श्राये! श्राव खर्च करने में मिनव्यिथता का विचार रहना श्रावश्यक है, फजूल खर्ची रोकी जानी चाहिए। इसके लिए मनुष्य को श्रपनी श्रावश्यकताश्रों पर नियमण रखना होता है। जो लोग पूजी इक्टी करते हैं, उनमें से कोई-कोई बहुत ही कटिनाइयाँ सहते हैं, यहाँ तक कि श्रपने भोजन-वस्त्र में भी बहुत

किफायत से काम लेते हैं। इस प्रकार वे बहुत कम धन में अपना काम चलाते है, और थोड़ी-थोड़ी पूजी जमा करते जाते हैं।

पूंजी सचय करने का दूसरा रूप यह है कि हम जितना खर्च करे, उससे ग्रायिक पेटा करें । कुछ खास दशाओं में, और एक सीमा तक ऐसा हो नकता है। पर साधाररणतया यह बात बड़े पेमाने पर नहीं होती। किन्तु इसका भी एक गस्ता निकाला गया है। चतुर चालाक ग्राटमी दूसरे मनुष्यो (अमियो) द्वारा धन पटा कगके उसे सब में अच्छी तरह नही बॉटते, वे उत्पन्न वन मे दूसरों को सावाग्ण मजदूरी देकर रोप सब (जो काफी दड़ा हिस्सा होता है) अपने लिए रख लेते है, श्रोर इसमें से कुछ हिस्सा श्रपने इने-गिने खास सहायको को देकर उन्हें सतुष्ट रखते हैं, जिससे इन्हें उनका सहयोग मिलता रहे । श्रायुनिक काल में भाप श्रोर विजली ब्याटि की शक्तियों से चलने वाले बहे-बहें कल कारखानों से इस दिशा में बहुत सुविवा होने लगगयी है। उनके कारण अब अर्थव्यवस्था ऐसी है कि जब हजारों मजदूरों को प्रति व्यक्ति ग्रस्सी-सी रुपये माहवार मिलते हे ग्रीर ये जसे तैसे अपना निर्वाह करते हैं, तो दूसरी श्रोर मनेजर श्रादि को कई कई हजार रुपये प्रति मास मिलते हें, श्रीर मिल-मालिक का तो कुछ हिसाव ही नहीं, उन तो लाखो रुपये मिलने में भी कोई रोक टोक नहीं। ये लोग खून टाट-शट से रहते है, मनमाना खर्च करते हैं, फिर भी इनके पाम काफी धन बचा रहता है, जिसे ये ग्रीर ग्रविक वन पेदा करने में लगाते रहते हैं। इस तरह इन श पूजी ऋविकाधिक बढती जाती है। इस पूजी पर मजदूरों का वेसा ही ऋधिकार होना चाहिए, जैसा मिल-मालिक ग्राटिका, बयोंकि उन्होंने कुछ कम घटे या कम मेहनत का काम नहीं किया है। वास्तव मे उन्होने तो न्रिधिक कष्ट उठाया है, जबिक मिल-मालिक ग्रादि ने रारीर-अम न करदे ग्रपमी बुढि वा ही उप-योग किया है जो कि स्वार्थ-साधन के बजान सेवा-कार्य में होना चाहिए था। ग्रस्तु, वर्तमान वडी-वडी पुजी के कारोबार प्राय ग्रयहत अम के मृर्तिमान रूप हे श्रीर मानव जाति के दुर्भाग्य की घोपणा कर गहे है।

समाज में आर्थिक विषमता न होते हुए प्रजी की वृद्धि आवश्यक हैं—समाज की उन्नति या विकास के लिए विविध वस्तुग्रो श्रोर कामों की जरूरत है। उनके लिए धन की आवश्यकता होने से यह स्वयं-सिद्ध है कि प्रत्येक देश में पूजी वढायी जाने के यथे ब्ट प्रयत्न हो। वर्तमान अर्थशास्त्र भी इस वात पर जोर देता है, परन्तु सर्वोदय अर्थशास्त्र में और उसमें यह अन्तर है कि यह समाज में आर्थिक विषमता पैदा करने वाली वातों का निवारण करके पूँजी द्वारा ऐसे तथा इस प्रकार धन की उत्पत्ति वढाने का आदेश करता है, जिससे किसी वर्ग विशेष का ही हित न हो कर समस्त समाज का सुख और विकास बढने का मार्ग प्रशस्त हो। प्रत्येक देश में पूजी की वृद्धि होनी चाहिए, हाँ, पजी स्वय लद्द्य नहीं है, उसका उद्देश्य है लोकसेवा या सर्व-हित।

भारत मे पूजी की चृद्धि के लिए जनता मे शिक्षा के श्रितिरक्त, मितव्ययिता श्रीर दूरदर्शिता के भावों का प्रचार होना चाहिए, व्याह-शादी, । नाच-रग श्रीर जन्म-मरण श्रादि सम्बन्धी पज्ललखर्ची की विविध रीति-रस्मे हटनी चाहिए, तथा खेती श्रीर उद्योग-धर्घों श्रादि की उन्नति की जानी चाहिए श्रीर इसके लिए इनमें काम श्राने वाले विविध श्रीजारों तथा पद्धतियों के सम्बन्ध मे उपयोगी श्राविष्कार होते रहने चाहिए। इस समय मशीनो श्रीर यत्रोंद्योंगों को बहुत महत्व दिया जा रहा है, इससे जो हानि है, उसका विचार श्रन्यत्र किया गया है।

पशुत्रों की उन्नित—पहले कहा जा जुका है कि पशु भी पूँजी का श्रग है, इसिलए पूँजी की वृद्धि का एक कार्य पशुत्रों की उन्नित करना तथा उनका स्वास्थ्य सुवारना है। श्रनेक स्थानों में इस श्रोर काफी क्यान नहीं दिया जाता। उन्हें प्राय मैला कुचैला पानी तथा घटिया दर्जे का श्रीर कम चारा दिया जाता है, इससे वे कमजोर श्रीर रोगी रहते हैं, तथा उनकी श्रायु कम होती है। इस वातों का सुधार होना चाहिए। श्राज कल सभी देशों में नगरों की वृद्धि होती जा रही है, इससे पशुश्रों के चरागाहों तक में मकान बनते जा रहे है, या उन्हें खेती के लिए जोत लिया जाता है। इससे पशुश्रों को यथेष्ट चारा नहीं मिलता। इसका प्रबन्ध होने की श्रावश्यकता है। पशुश्रों के रोगों का इनाज करने की व्यवस्था खास-खास न्थाना में ही नहीं, प्रत्येक बड़े गाँव प्रा ग्राम-समूह में होनी चाहिए। पशुश्रों की नसल सुधारने की भी यथेष्ट व्यवस्था होने की जमरत है।

बहुत में पशु मनुष्य के मामाहार के लिए नारे बाते हैं। यंत्रापि ख्रादमी कमशा शिकारी ख्रवन्या को छोड़कर ख्राविमाविक पशुपालक दनता जाता है, तथापि ख्रमी तक उसकी मासाहार की प्रवृत्ति काफी बनी हुई है। कुछ ख्रम में तो मोगोलिक स्थित ही इसका कारण है। जहाँ ख्रादमी को ख्रमने निर्वाह के लिए ख्रम या फलादि पर्यात मात्रा में नहीं मिलते, वहा उनका मानाहारी होना स्वामाविक है। पर बहुत से न्यानों में ख्रादमी केवल न्याद के लिए पशु-पत्तियों को मारता है। कितने ही पशु खासकर चमड़े के लिए नारे वाते हैं। ख्राधुनिक सम्यता में चमड़े का इस्तेमाल किनना बढ़ गया है, यह नव विदित हे, यदि मरे हुए जानवरों की खाल से ही बने चमड़े का उपयोग म्या जाये तो ख्रमें जानवर मारे जाने से बचाये जा सकते हैं। कुछ देशों में ऐसा सरकारी नियम है कि दूब देने वाले (मादा) पशुखों को न मारा जाये, पर बहुत से देशों में इतने विवेक का भी परिचय नहीं दिया जाता।

दससे अपिक अमानुषिक बात है गर्भवती मेडों आदि को उमलिए मारा जाना कि उनके गर्भ के बच्चे का मास बहुन स्वाद, तथा उसका चमड़ा प्र रोशा बहुत कोमल समका जाता है और उसके उतने दाम उठ जाते हैं कि माँ और बच्चे दोनों को मारने में नफा ही रहता है। भेडों की इस प्रकार की हत्या का उल्लेख सातवे अध्याय में (बन्न के प्रसग में) ही चुका है। विविध देशों की सरकारों और जनना को यह पातक व्यापार बन्द करने का उन्नोग करना चाहिए।

याद रहे कि भारत में बैल ही खेती का प्रमुख सावन है। यातायात का भी यह बड़ा महारा है। बैल की जन्मदाता होने से तथा अपने दूध के विशेष गुणां के कारण यहाँ गी की माता कहा जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था में गी की रज्ञा और उन्नति का बथेच्ट ब्यान रखा जाना जरूरी है।

पूजी का उपयोग लोकहित की दृष्टि में होना चाहिए— ग्रावश्यकता है कि पूँजी से सर्वसाधारण को लाम हो, न कि कुछ थोड़े ने व्यक्तियों का स्वार्थ-सायन या भोग विलास की वृद्धि। ग्रत उत्पत्ति के उपकरणों पर किमी व्यक्ति या सन्या का ऐमा न्वानित्व न होना चाहिए कि उसके हाग दूमरों के शोपण में चुविधा हो। प्रत्येक परिवार के पान दननां पूँजी हो जिससे वह अपनी असली जरूरते पूरी कर सके और साथ ही अपने गांव या नगर के हित में भी कुछ भाग ले सके। स्थानीय सस्थाओं को अपने गांव या नगर के व्यापक हित का ध्यान रखना चाहिए। जिन कार्यों के लिए विशेष पूँजी की आवश्यकता हो, तथा जिसका उपयोग देश के किसी खास भाग के लिए न होकर राष्ट्र के हित के लिए हो, उनकी व्यवस्था राष्ट्रीय सरकार द्वारा की जानी चाहिए। ऐसे कार्यों का परिमाण स्वभावत: कम ही रहेगा। हमें देश की अधिकाश पूँजी का उपयोग विकेन्द्रित रूप में करके उन दोषों से बचना है जो पूँजी के केन्द्रीकरण से होते हैं। वर्तमान अवस्था में जहाँ एक-एक व्यक्ति के पास कुछ इकट्ठी पूँजी है, वे उसका उपयोग 'ट्रस्टी' या अमानतदार के रूप में करे। इसके सम्बन्ध में आगे 'मुनाफा' अध्याय में लिखा जायगा।

राष्ट्रीय पूँजी—श्रव ऐसी पूँजी का विचार किया जाता है, जो सर्व-साधारण के उपयोग के लिए होती है, श्रीर जिसके प्रवन्ध या व्यवस्था श्रादि का कार्य सरकार करती है। यह पूजी खासकर रेल, सबक, तार, डाक, टेलीफोन, रेडियो, खाने, निद्या, बॉध, नहरे, समुद्र-तट श्रादि है। सरकार को चाहिए कि इनकी उन्नति करे, परन्तु इसके साथ ऐसी व्यवस्था भी करे कि वे सर्व-साधारण के लिए यथेष्ट उपयोगी हों, ऐसा न हो कि कुछ खास श्रेणी या वर्गों के श्रादमी ही उनसे विशेष लाभ उठा सके। उदाहरण के लिए सड़कों श्रीर रेलो के बारे में कुछ खुलासा विचार श्रागे व्यापार के प्रसग में किया जायगा।

विदेशी पूँजी के उपयोग का सवाल—पूजी के उपयोग के सम्बन्ध में एक विचारणीय प्रश्न यह रहता है कि किसी देश की सरकार द्वारा विदेशी पूजी का उपयोग कहाँ तक उचित है। हम ऊपर कह चुके हैं कि प्रत्येक देश में पूजी का उपयोग विकेन्द्रित रूप में होना चाहिए। सरकार द्वारा यातायात सवाद-वाहन या सिंचाई श्राटि के ऐसे ही कार्य किये जाने चाहिएं, जो उसके लिए करना श्रिनवार्य हो। इस प्रकार उसे पूंजी की श्रावश्यकता कम ही होनी चाहिए। यह पूजी उसे बहुधा अपने देश की ही जनता से मिल जायगी, खासकर जब वह जनता के श्रम के उपयोग की उचित व्यवस्था करेगी श्रीर नकद पूजी को विशेष महत्व न देगी। फिर, जब कोई देश, विदेशी पूजी का

उपयोग करता है तो उस पर ऋण देने वाले राष्ट्र का प्रभाव पढ कर उसका आर्थिक हिष्ट से परार्धान हो जाना स्वाभाविक है। नहीं नहीं, उमर्ना राजनीति भी एक सीमा तक दूसरे देश की सरकार द्वारा नियन्ति होने की आशामा रहती है। इस प्रकार वर्तमान अवस्था में किसी देश में विदेशी पूर्जी से काम लेना खतरे से खाली नहीं। आजकल कितने ही देश क्योंगोगीकरण के लिए विदेशी पूर्जी का उपयोग करने के इच्छुक रहते हैं, उन्हें इस विषय में सतक रहने की आवश्यकता है। खासकर उन देशों में, जहाँ भारत की तरह जनमख्या यथेण्ट हे, लोगों को आमोर्योग या हाथ-उद्योग को ही बढ़ाना चाहिए, जिससे पूर्जी की विशेष आवश्यकता ही न हो। इस विषय पर आगे यशेष्योग श्रीपंक अध्याय में विशेष विचार किया जायगा।

प्जीवाद को हटा कर शोपणहीन समाज का निर्माण—वर्तमान श्चर्यव्यवस्था जन-शक्ति के श्चाधार पर न हो तर पूजी के श्चाधार पर ह । श्रमियो का शोपण हो रहा है, यह दो प्रकार से हे—एक तो व्यवन्था, प्रवन्य या इन्तजाम के नाम पर, श्रौर दूसरे केन्द्रित उत्पादन की चीजों का वितरण करने के बहाने । हाथ-उद्योग या श्रामोद्योग म्वावलम्बी श्रौर विकेन्द्रित उत्पाटन का प्रतीक है। इसमें वितरण की श्रावश्यकता तो श्रपने-श्राप धनम हो जाती हे, ग्रीर जब इस पद्धति को समभ वृभ कर ग्रापनाया जाय ग्रार्थात् इन्तजाम भी जनता स्वयं ही सहकारिता त्राधार पर कर ले, तव शोपण के भी मार्ग वन्द हो जाते है। इस प्रकार स्वावलम्बी ग्रौर विकेन्द्रित उत्पादन पद्धति न्यपनाने से ही जनता शोषण से मुक्त हो सकती है। ग्रामोत्रोग, विकेन्द्रित उत्पादन और वितरण के सम्बन्ध में खुलासा विचार त्रागे किया जानगा। यहाँ सत्तेप मे नह सचित करना है कि इस समय जो पर्जा का प्रभुत्व हे, श्रीर अम श्रर्थान् सर्व-सावारण का शोपण हो रहा है, उसे समान कर गोपणहीन समाज का निर्माण किया जाना चाहिए। ग्रावश्यकता हे कि पूर्जीपित ग्रर्थात् शोपक समक्त चूक कर शारीरिक अम ग्रपनाकर 'मज्र' वन जाये, मजदूरी मे विलीन हो जाने, ग्रन्यया वे मजद्रा द्वारा समाप्त किये जाने के लिए तैयार रहें। त्याजके युग की सबसे वडी श्रीर मुख्य माँग शोपण्हीन समाज की रचना हे श्रोर यदि हम उस माँग की स्वेन्छा से पूरी नहीं करेंगे तो हमे यह कार्य मजवृर हो रूर करना पड़ेगा।

पूँजी वनाम श्रम—श्राजकल पूजी की तुलना मे श्रम की बहुत कुछ उपेद्या की जाती है। यहाँ तक कि उसे पूजी बढाने का साधन मान लिया गया है। बड़े-बड़े यत्रोद्योगों में निरतर यह प्रयत्न होता रहता है कि जिस काम को एक हजार श्रमी करते है, उसे करने के लिए ऐसी मशीन रूपी पूजी का श्राविष्कार हो जाय, जिसके द्वारा उसे केवल सौ-दों सौ श्रीर पीछे, क्रमशः उससे भी कम श्रमी कर सके। मशीनों श्रीर इमारतों की वृद्धि श्रीर विस्तार देश का बेमब माना जाता है। उनमें काम करने वाले श्रमियों की कभी पर गर्व किया जाता है। यह नीति विनाशकारी है। हमें याद रखना चाहिए कि कोई राष्ट्र लोहे श्रीर पत्थरों का, श्रयवा श्रालीशान इमारतों श्रादि का नहीं होता। उसका जीवन प्राण तो श्रम करने वाली जनता ही होती है। यदि श्रम है तो श्रावश्यक सम्पत्ति या प्जी का निर्माण सहज ही हो सकता है, श्रीर, श्राखिर प्जी का उपयोग भी तो इसी में है कि वह जनता के हित में लगे। निदान, पूजी श्रीर श्रम में प्राथमिकता तो श्रम को ही मिलनी चाहिए।

#### अठारहदां ग्रध्याय

# खेती

मेरी श्राखिरी श्राकाचा यह है कि हर गाँव एक-एक कुटुम्ब बन जाय, सब मिलकर जमीन जोते, पैदा करे, खाय-पीये श्रोर रहे। मे चाहता हूं कि हर गाँव गोक्कल बन जाय। —िवनोवा

विद्युले श्रध्याया में उत्पत्ति के सावनों—भूमि श्रीर श्रम श्रादि—के सम्बन्ध में लिख चुकने पर श्रव हम खेती मम्बन्धी विविध प्रश्नों पर सवादय हिट से विचार करेंगे।

खेती का महत्व—खेती से आदमी की मूल आवश्यकताओं की पृर्ति का ही सामान नहीं मिलता, इससे उसे स्वान्ध्य रक्तिं और तालगी भी प्राप्त होती है। इसका उसके जीवन पर बडा प्रभाव पडता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जहा तक सम्भव हो खेती करनी चाहिए। खेती से आदमी को प्रकृति माता की गोद में रहने का अनुनव होता है। इसका आनन्द प्राप्त करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए।

सूमि का उचित विभाजन—पहले कहा जा चुका है कि इस समय भूमि विविध राष्ट्रों में तथा प्रत्येक राष्ट्र के सब व्यक्तियों में लोकहित की हिंद से विभाजित नहीं है। ऐसी न्यित में खेती की पेटावार वर्षेष्ट न होना, तथा जो होती हैं, उसका जनता में बहुत असमान कर से बटना स्वामाविक ही है। विविध राष्ट्रों में एक-दूसरे के प्रति, तथा एक राष्ट्र के सब आदिमिशों में आपस में, सहानुभृति आर बधुत्व की कितात्मक भागना हो क्य ही इस न्यित में सुधार होना चाहिए। इस विपत्र में खुलामा पहले लिखा जा चुका है। प्राकृतिक रियति या भूमि के गुणों की भिन्नता के नारण मब न्यानों में किसी परिचार के लिए आवश्यक भूमि का एक ही परिमाण निर्वारित नहीं किया जा

सकता, तथापि यह कहा जा सकता है कि एक परिवार के पास इतनी भूमि होनी चाहिए, जिसकी पैदावार से उसकी जीवन-रत्ता के पदार्थ यथेष्ट परिमाण में मिल सकें, और जिस पर वह साधारणतया स्वय ही खेती कर सकें। जो लोग खेती करने योग्य न हो, या स्वय खेती न करते हों, उन्हे जमीन रखने की आवश्यकता नहीं, वे उद्योग धन्यो आदि से अपना निर्वाह करें।

भूमि के उपयोग में ध्यान देने की बात — भूमि के उपयोग में प्राथमिकता श्रादमी की मुख्य श्रावश्यकताश्रो — भोजन, यस्त्र श्रीर मकान श्रादि — की पूर्ति को देनी चाहिए। इसलिए

- (१) यथा-सम्भव मकानो के लिए ऐसी ही भूमि काम में लायी जाय जो खेती के लिए आयोग्य हो अर्थात् जिस पर खेती न हो सकती हो, या खेती करने से पैदावार की मात्रा बहुत कम होती हो।
- (२) जहाँ तक सम्भव हो हर एक वस्ती के श्रादिमयों को श्रपने भोजन की तथा श्रन्य प्रमुख श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के पदार्थ श्रपनी बस्ती में उत्पन्न करने चाहिएँ, जिसके वे स्वावलम्बी हों, उन्हें दूसरों के श्राश्रित रहने की जरूरत न हो।
- (३) हर एक वस्ती को अपने स्थान के लिए आवश्यक उद्योग धर्धाके लिए जिस-जिस और जितने-जितने कच्चे माल की आवश्यकता हो, उसे वह माल भी उतनी मात्रा में स्वय पैदा करने का प्रयत्न करना चाहिए।
- (४) श्रपनी जरूरत से श्रविक पैदा करने मे श्रपने श्रन्य बधुश्रों की सहा-यता करने का लद्द्य रहे, मुनाफा कमाने का नहीं।

संतुलित खेती— अनेक स्थानों में यह शिकायत है कि खेती के लिए इतनी भूमि नहीं है, जिससे वहाँ जनता की भोजन-वस्त्र सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। उदाहरण के लिए भारत में प्रति व्यक्ति के हिसाब से औसतन पीन एकड भूमि आती है, और इससे इतनी पैदाबार नहीं होती कि सब निवा-सियां का अच्छी तरह निर्वाह हो जाय। भूमि की यह कमी मालूम होने का मुख्य कारण यह है कि हमारा मोजन सतुलित नहीं है, हम अधिकतर अन्न पर निर्मर रहते हैं। यह ठीक है कि एक एकड़ भूमि में पैटा होने वाला अन्न उसमें पैदा हो ति वाले श्रन्य पटार्था की श्रपेला श्रिविक किलोरी' या जीवन-मान (शरीर के लिए श्रावश्यक उज्यादा की मापक इकाट्या) देता है, परन्त श्रव्य' से गरीर-रक्क मोजन के श्रश्य कम मात्रा में मिलते हें। श्रगर हम ये श्रश्य लेने के लिए जेवल मोजन के श्रश्य कम मात्रा में मिलते हें। श्रगर हम ये श्रश्य लेने के लिए जेवल श्रित्र पर ही निर्मार रहें तो श्रन्न की बहुत बड़े परिमाण में श्रावश्यकता होती है। इसके विपरीत, यदि श्रन्न के एरक के रूप में फल, सब्जी, दूव श्रीर उसकी बनी इसके विपरीत, यदि श्रन्न के प्रत्क श्राव में फल, सब्जी, दूव श्रीर उसकी बनी की जीविव मांग के प्रति, केवल श्रन की श्रपेला इन पदायों के कम परिमाण से विविव मांगों की पृति, केवल श्रन की श्रपेला इन पदायों के कम परिमाण से विविव मांगों की पृति, केवल श्रन की श्रपेला इन पदायों के कम परिमाण से विविव मांगों की श्रीक होता है। इस प्रकार सतुलित मोजन से दोहरा श्रपेला जीवन-मान भी श्रविक होता है। इस प्रकार सतुलित मोजन से दोहरा श्रपेला जीवन-मान भी श्रविक होता है। इस प्रकार सतुलित मोजन से दोहरा सिमें पिल जाने हैं। इसका विचार करके खेती करने से मूमि की कमी की समस्या में मिल जाने हैं। इसका विचार करके खेती करने से मूमि की कमी की समस्या में मिल जाने हैं। इसका विचार करके खेती करने से मूमि विविध फसले पेटा इसने के सहज ही हल हो जाती है। प्रत्येक वस्ती की मूमि विविध फसले पेटा इसने के सिए इस प्रकार विभाजित की जानी चाहिए जिससे वहा की जनता मी सित्रलित मोजन, वन्न श्रादि की प्रमुख श्रावश्यकतात्रों की पृति हो जान।

श्रागे के नक्ष्णे में यह दिलाया जाता है कि एक लाज श्रामित के लिए मतुलित जिती करने के वान्ते भूमि का विभाजन िस प्रकार होना जाहिए। उसमें मतुलित जिती करने के वान्ते भूमि का विभाजन किस प्रकार होना जाहिए। उसमें ऐसे सतुलित शाकाहार या निरामित्र भोजन का हिसाव लगाया गया है कि श्रोमित ऐसे सतुलित शाकाहार या निरामित्र भोजन का हिसाव लगाया गया है कि श्रोमित उच्चे के श्रादमी को प्रति टीन २८४० जीवन-मान तथा प्रति वर्ष २५ गज कपटा दर्जे के श्रादमी को प्रति टीन २८४० जीवन-मान तथा प्रति वर्ष २५ गज कपटा मिल जाय। मासाहारियों के लिए दूध के वजाय १० नोले मास या महत्वी त्रोर एक श्राहा रखा जा सकता है।

इसमें सारे भारत के अमें के आधार पर मोटा हिमान लगामा गमा है, अवश्य ही इममें स्थान-भेद से अन्तर रहेगा। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति को आठ छटाक अन्न देते हैं तो उमका अर्थ यह है कि ६५ २ प्रतिशन स्मि द्यान की खेनी में लगनी चाहिए। इसी प्रकार अन्य न्नाते समभी जा सकती है। मर हिसान एक लाख आनादी के लिए लगामा गया है। अगर कोई गाँव मा मिली हुई इकाई इन पदायों को इस अनुपात में पेदा करे तो वहाँ के आदिनिंग की प्रमुख आवश्यकताए पूरी हो जावगी। इस लिए हमें उम प्रकार में सतुलित

| १४२                     |                                            | सर्वोद्य ऋर्थशास्त्र                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भूमि<br>प्रविश्वत       |                                            | my n w n l l n w w w w w                                                                                           | 8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| लाख जनवा के लिए         | मूमि का योग<br>एकडो मे                     | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                           | ७६ ५६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | भीज तथा घास<br>के लिए १५%<br>श्रतिरिक्त भि | ٩ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١                                                                            | E, EE o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| प्रम                    | आवर्यक भूमि<br>एकडो मे                     | ٠٠٠<br>١٠٠٠<br>١٠٠٠<br>١٠٠٠<br>١٠٠٠<br>١٠٠٠<br>١٠٠٠<br>١٠٠٠                                                        | 86,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सेर प्रति वर्ष          |                                            | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                                              | Proposition of the second is the second of t |
| जीवन-मान                |                                            | 000 2 2 4 0 11 0 10 0 0 2 2 4 0 11 0 10 0 2 2 4 0 11 0 10 0 2 2 4 0 11 0 10 0 10                                   | रद४ ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वोसे प्रति दिन जीवन-मान |                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पदार्                   |                                            | १-मोजन<br>श्रुष<br>दाल<br>पुढ़<br>भेग<br>दूध<br>सुख<br>सुख<br>सुख<br>सुख<br>सुख<br>सुख<br>सुख<br>सुख<br>सुख<br>सुख | योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

पेती का लक्ष्य रखना चाहिए। किसानों को अपनी भूमि में उसी विचार से फमलों को पेदा करने की अनुमति दी जानी चाहिए, उन्ह भूमि का उपयोग समाज-हित की दृष्टि से करना चाहिए, अपने मुनाफ के लिए नहीं।

व्यापारिक फसलों पर प्रतिवन्ध— इससे यह सफट ही है कि व्यापारिक पेदाबार बहुत सीमित कर दी जानी चाहिए । सम्फदार विसान स्वय ऐसा करेगे, तथापि पचायतों द्वारा ऐसे पथ-प्रदर्शन की व्यवस्था होनी चाहिए कि किसान किस-किस फसल को पेटा करे। जिस भूमि पर फसले सुनाफ की हिन्द से पेटा की जाय, उन पर मालगुजारी काफी अधिक लगायी जाय।

खेती की उन्नित, वैलों का सवाल—खेती की उन्नित के मावारण उपाय सर्वविदित है। ग्रतः यहाँ उनका विचार न कर वैल, दिचाई ग्रीर खाद के बारे में कुछ बातों का उल्लेख किया जाता है। मारन में बलों को सच्या बहुत काफी है, परन्तु ग्रविकतर बैल कमजोर है, उनसे येरेंग्ट काम नहीं होता, वे प्रायः किसानों के लिए भार-रूप है। ग्राच्छे बैल यहाँ ग्रावण्यकता से कम हैं। इसलिए यहाँ बैलों की नसल सुवारने ग्रीर दन्हें हुग्ट-पुण्ट बनाने की बहुत ग्रावण्यकता है।

कुछ दशाश्रों में इससे भी समस्या हल न होगी। श्रावश्यक्ता होने पर गायों से भी खेती श्रादि का काम लिया जा सकता है। मिन्न में इसकी सामान्य प्रथा है। गायों से काम लेने से उनका दूध कम नहीं होता, श्रीर न उन के स्वास्थ्य पर ही दुछ हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जब गाय खेती श्रादि का नाम करने लगेगी तो उनकी उपयोगिता बढ़ने से उन्हें भली-भाति खिलाया विनामा भी जा सकेगा। यहीं बात साड़ों के बारे में विचारणीय है। उनसे काम न लेम के सम्बन्ध में हमारी जो श्रविवेक-पूर्ण विचारधारा बनी हुई है, उसे छोड़कर हमें श्रपने पशु-धन की, श्रीर उस के साथ रोती की, उन्नति करनी चाहिए।

सिचाई, कुएँ, तालाव श्रीर वांध—ससार में बहुत कम देश एं है, जहा सिचाई के साधनों की पूर्ण व्यवस्था हो। भारत में तो ७० प्रतिशत

<sup>ं</sup> श्री जो का. कुमारप्या की 'इकानामी ग्राफ परमेनेन्त', भाग २. ने

भूमि ऐसी है कि उसमें उचित वर्षा होने से ही ठीक उपज हो सकती है। श्रितवृष्टि श्रीर श्रमावृष्टि दोनों ही बहुत हानिकर है। इन्हें रोकने के लिए छोटे
छोटे वाधों श्रीर तालावों की जरूरत है। श्रिविक वृष्टि होने पर खेतों का पानी
वाधों तथा तालावों में मेजा जा सकता है, श्रीर कम वृष्टि होने पर उनमे एकत्रित जल से िंचाई हो सकती है। भारत में पहले छोटे-छोटे तालावों की सख्या
बहुत थी। पर इग्र लोगों ने स्वार्थवश उनके खेत बना लिये। श्रावश्यकता
है कि पुराने तालावों को ठीक किया जाय श्रीर जहाँ-तहाँ नये तालाव,
श्रीर बाध बनाये जाये। यहाँ बहुत से कृएँ भी नष्ट हो गये है, श्रथवा उनमें
मिट्टी गिर जाने से उनमें पानी बहुत कम रह गया है। इनकी मरम्मत श्रादि
की जानी चाहिए। किसानों को ऐसे कामों के जिए यथेष्ट प्रोत्साहन श्रीर
सहायता दी जाने की जरूरत है।

विजली के पम्पों खोर नहरों से हानिया भी हैं—िसंचाई के दो बड़े साधन विजली के पम्प श्रीर नहरें है। इनसे बहुत लाम होता हुश्रा प्रतीत होता है, पर कुड़ सजनों के मत से हानिया श्रीर भी श्रधिक है। उदाहरण के लिए श्री जो का कुमारणा ने लिखा है कि 'विजली के पम्प के श्रा जाने से जमीन के नीचे का पानी इतना गहरा उतर जाता है कि तालाव श्रीर कुश्रों में नहीं श्रा पाता। यही नहीं, पुराने माड भी सूख जाते है, क्यों कि जमीन के नीचे का पानी उनकी जड़ों से नीचे उतर जाता है। सूखे माड काट डाले जाते है श्रीर मिट्टी वह जाने के लिए खुली कर दी जाती है। हमारी जमीन की हालतों से यह स्पट है कि जो जरूरी है वह यह नहीं कि हमारी जमीन के नीचे के पानी को खूब खींचा जाय, बिल्क यह कि समुद्र में व्यर्थ वह जाने वाले पानी का सग्रह किया जाय। दूसरे शब्दों में कहे तो यह कि विजली के पम्पों की श्रपेत्ता हमें नदी नालों पर छोटे—छोटे वाध वाधने की ज्यादा जरूरत है, जिससे बरसात के पानी का सग्रह किया जा सके।'

इसी प्रकार नहरों की बात है। इनके भी फायदे तो सब बताते हैं, पर प्राय-इनसे होने वाली हानियों की ख्रोर व्यान नहीं दिया जाता। नहर की व्यवस्था अनिवार्यत. सरकार के ख्रधीन होने से इसमे परावलम्बन तो है ही। इसके अतिरिक्त नहरों से प्राय ये हानिया होने की सम्मावना रहती है—(१) खेतों में बालू पहुँचने में पेटाबार पर बुग असर पहता है, (२) ने वा अन्य न्वाट की अविकता वाले चेत्र से बहकर आने वाला पानी खेतों से उन्नर बना टालता है। (३) नहरों के कारण वर्षा के पानी ना स्वामाविक बहाब रुक जाता है, पानी सहता है, सील की जगह पटाबार कम या खराब होती है। आखपास की बिल्तियों के मनुष्यों तथा पशुओं का न्वान्थ्य विगडता है।

प्रत्येक देश की सरकार का चाहिए कि विजली के पम्पा ना नहनं द्वारा सिंचाई का विम्तार करने से पूर्व अपने यहाँ की भूमि पर इसके पड़न वाले प्रभाव की विशेषको द्वारा अन्छी तरह जॉच करा ले, स्त्रीर विम्तार केवल उन्हीं स्थानों में करे, जहां यह बहुत उपयोगी नावित हो।

कृषि-यत्रीकरण से लाम हानि—बहुत से देशों में कितनी ही श्मि ऐसी है, निसमें प्रतन करने से पती होना सम्मव हे, पर की नहीं जाती। उदाहरण के लिए कहीं-कहीं काठ या अन्य वास उगी रहती हे, जिसमी जहें जमीन के अन्दर बहुत गहराई तक गरी हुई होती हे। इस धास को निकालना और इस श्मि में हल चलाना या बीज बोना आसान नहीं है। देक्टरों की सहायता से यह काम हो सकता है। पर क्या साधारण श्मि में भी देक्टरों आदि मंशीनों से काम लेना अन्छा है १ पहले भारत की हिण्ट से विचार करे। अभी तो मंशीन विदेशों से मंगाने का सवाल हे, पर मान लो कुछ सम्य बाद ये यहा ही बनाबी जा सकती हैं। तब भी इन्हें चलाने के बान्ते पेट्रोल की जरूरत होगी, इसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर गहना होगा। दूसरी और हमारे यहा मनुष्य-शक्ति की कमी नहीं, यहाँ तो उसका व्येष्ट उपयोग करने की ही समस्या है, जिससे हर आदमी को बाम अर्थात् आजीविका का सावन मात हो। बड़े-बड़े बन्तों से तो वेकारी बढने वाली ठहरी। इस प्रकार यहा कुछ खास दशाओं में और बहुत परिमित सीमा तक ही उनका उपयोग किया जाना चाहिए।

अमरीका में यह अनुभव मे आता है कि ट्रेक्टरों ता बड़ी मर्गानों की खहायता से खेती की उनक उस समय तो बहुत वढ जाती है, पर पीछे इस वृद्धि का परिमाण घट जाता है, वृद्धि को बनाये रखने के लिये या तो राजानिक ओर खनिज खाद दिये जाते हैं, (जिन के विषत्र में हम आगे लिखेंगे) या

फिर उस भूमि को छोडकर दूसरी नयी जमीन में खेती की जाती है। यह स्पष्ट ही है कि जिन देशों में भूमि कम है, श्रीर सारी भूमि पर निर तर खेती होती है, वहाँ यह विधि उपयोगी नहीं हो सकती। ट्रेक्टरों से खेती की उपज में यदि कुछ वृद्धि होती है तो वह श्रस्थायी ही होती है, इसलिए टीर्घकालीन हित की दृष्टि से उनका उपयोग वाछनीय नही है।

वैज्ञानिक खेती की आवश्यकता—बहुधा वात्रिक खेती श्रीर वैज्ञानिक खेती का भेद भुलाकर दोनों को एक ही समफ लिया जाता है। वान्तव मे ये श्रालग-श्रलग हैं। वैज्ञानिक खेती वह है जिसमें इस बात का श्रच्छी तरह विचार रखा जाय कि श्रमुक फसल की पैदाबार बढाने के लिए किस प्रकार की भूमि तथा कैसी श्रावोहवा का चेत्र उपयोगी होगा, उसमें खाद कैसा, कितना श्रीर किस प्रकार दिया जाय, उसमें पानी कत्र श्रीर कितना देना ठीक होगा। इसके विपरीत, यात्रिक खेती में खेती सम्बन्धी विविध प्रक्रियाश्रों को यत्रों द्वारा करने पर जोर दिया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों को कम करना होता है (पैदाबार बढाना नहीं)। इस प्रकार वैज्ञानिक खेती यत्रों के बिना भी हो सकती है। प्रत्येक देश में खेती वैज्ञानिक पद्धित से होने की जरूरत है। भारत में इस श्रोर यथेष्ट व्यान दिया जाना चाहिए।

खाद के सम्बन्ध में विचार—वर्तमान अवस्था मे, अनेक स्थानों में प्राकृतिक लाद का यथेव्ट उपयोग नहीं किया जाता। मारत में लासकर गाँव में गोवर लूब होता है, परन्तु लाद के लिए उसके प्राय. उतने ही हिस्से का उपयोग किया जाता है, जो वर्षा ऋतु में मिलता है। शेष आठ-नौ माह तो गोवर के कड़े या उपले बनाये जाकर उनसे ईंघन का काम लिया जाता है। आवश्यकता है कि गाँवों के पास जगल और चरागाह काफी हो, जिससे बस्ती की हवा शुद्ध होने के अतिरिक्त, लोगों को ईंघन और चारा यथेव्ट परिमाल में मिल सके, और गोवर जलाने की जरूरत न रहे।

इसके श्रलावा यह भी विचार करना चाहिए कि गाँवों में श्रादमी मल-मूत्र श्रीर क्ड़ा:कचरा जहा-तहाँ छोड़ते रहते हैं, इससे हवा विगडने श्रीर लोगों का स्वास्थ्य खराब होने के श्रतिरिक्त खेती बहुत से कीमती खाद से विचत रहती है। हरेक बस्ती से बाहर गढ्ढे खोद कर शीचगृह बनवाने श्रीर उन्हीं में गोबर, कुड़ा कचरा डालने भी व्यवस्था होनी चाहिए। एक गट्ढे के भरने के बाद उसका खाट तैयार होने तक दूमरे गट्डे का उपयोग किया जाय। इससे गाव की गन्दगी दूर होने के साथ बहुत उपयोगी खाट मुफ्त में ही मिल जाती है।

रसायनिक या खनिज खाढ से मावधान !— याद रहे कि रासाय-निक या खनिज खाढ जमीन के लिए स्वामाविक पोपक नहीं है। ये जमीन को कुछ हट तक उत्तेजित करते हैं, इससे पेटाचार बढ़ जाती है, पर उस पेटाचार मे पोपक या स्वास्थ्यप्रद तत्व यथेण्ट परिमाण में नहीं होते।

इसलिए अनेक विशेषजों का मत है कि रासायनिक या खनिज खाट का उपयोग बहुत सोच विचार कर, एक परिमित परिमाण में ही होना उचित है, अन्यथा लाभ के बढले हानि ही होगी। वास्तव में यह कार्य ऐसा ही है, जेसा सोने का अडा देने वाली मुगा वा पेट चीर कर एक साथ ही पूरा फायदा उटाने की चेण्टा से हमेगा होनेवाले लाभ से विचित हो जाना।

बड पैमाने की खोर छोट पैमाने की खेती — कुछ छादमी बड़े पैमाने की खेती पर बहुत जोर दिया करते है। भारत में इसकी उपयोगिता सीमित ही है। इस प्रसग में श्री किशोरलाल मश्रू बाला का निन्नलिखित कथन विचार खीय है —

'किसी का छोटे पैमाने पर की जाने वाली खेती में विश्वास हो या न हो, श्राज के हिन्दुस्तान में तो श्रनाज की पैटावार का वहीं एक मुख्य जिस्या है। वड़े पैमाने की रोती का टायरा व्यापारी फसला तक ही सीमित रहे, उसे श्रनाज की फमलों की होड़ में उतरने का मीका नहीं मिलना चाहिए। श्रगर उससे श्रनाज भी पैटा करना हो तो वह काम खुट सरकार को ही करना चाहिए।'

इसी प्रकार श्री विनोवा ने कहा है कि-

'भूमि व्यवस्था को हल करने के लिए हमें रूस व श्रमरीका की नकल नहीं करनी बल्कि चीन की करनी है। श्रमरीका में प्रति व्यक्ति १५ एकड़ से भी श्रधिक भूमि उपलब्ध है श्रीर रूस में तो उसका श्रांसत श्रोर भी वड़ा है, पर भारत में जितनी भूमि है वह सब को बराबर बाँट भी दी जाय तो एक या सवा एकड़ से ज्यादा का श्रीसत यहाँ नहां पड़ता। इसलिए यहाँ न तो रूस का सामृहिकताद चल सकता है, न श्रमरीका का यांत्रिक-खेतीयाद। कि को मेरा श्रमुभव है कि छोटे खेतों मेरे, जिसकी किसान स्वयं पूरी देख-भाल कर सकता है, उत्पादन का श्रीसत श्रिक होता है। हाल ही मे भारत सरकार ने जो श्रिक श्रम्भ उत्पादन प्रतियोगिता की थी, उससे पता चला कि एक एकड़ भूमि में एक किसान ने श्रमुना ध्यान तथा मेहनत केन्द्रित कर १५० मन धान उत्पन्न कर सम्बार का रेकार्ड तोड़ा, यद्यपि ससार में उसकी भूमि से श्रमुक उपजाऊ भूमि तथा साधन उपलब्ध थे। यदि वह एक एकड़ के स्थान पर सो एकड़ की खेती करता तो यह श्रीसत कभी नहीं पड़ सकता था, क्योंकि एक तो उसके पास इतना समय न होता, जो सारे खेत की देखमाल तथा मेहनत में लगा सके श्रीर दूसरे उसके पास इतनी वड़ी जोत के लिए खाद व श्रम्य खर्चों की पूंजी भी नहों हो सकती थी, श्रीर, जिसके पास पूंजी होती श्रीर जो नोकरों से काम लेखा वह इतना काम करा नहीं सकता, जितना कि वह खुद कर सकता।

विशेष वक्तव्य—सहकारी पढ़ित से खेती करने से कई वातों में किफायत होती है, श्रीर पैदावार बढ़ती है। पर भारत की वर्तमान स्थिति में याह लामकारी नहीं हो रही है। श्री विनोवा का इरादा प्रारम्भ में इसी पढ़ित का समर्थन
करने का था। पर तेलगाना में विचार श्रीर श्रनुभव के बाद उन्हें यह सामयिक नहीं लगा। उनका मत है कि सहकारिता का प्रयोग तभी सफल •हो सकता
है, जब वह युक्ति श्रीर गिएत से किया जाय। जिन लोगों को सहकारिता का
श्रम्यास नहीं है, श्रीर हिसाब-किताब का यथेष्ट ज्ञान नहीं है, उन पर यह
चीज लादना ठीक न होगा। हा, श्रागे जाकर छोटे-छोटे हिस्सों की जमीन
वाले किसानों में कई बातों में सहकार हो सकता है, जैसे दस-पाच परिवार
मिलकर बैलो की जोडिया रख सकते हैं। हरेक किसान श्रलग-श्रलग रखवाली करे,
इसके बजाय वह काम सहकार से किया जा सकता है। फिर जमीन के साथ श्रामो
दोग भी रखने की जरूरत तो है ही। श्रामोद्योगों के विषय में श्रागे लिखा जायगा।

#### **उ**न्नीसवॉ यध्याय

# श्रामोद्योग

लोग पृष्ठते हैं कि छोटी-छोटी वातों से क्या होना हे, यह जमाना महत् परिणामों के लिए काम करने का है। यामोचोंगों में जब करोड़ों हाथों का उपयोग हो सकता है, श्रोर करोड़ों लोगों का पेट भर सकता है, तब यह काम छोटा कैसे माना जा सकता है।

—विनोवा

साधारण श्रावण्यकताश्रों की पूर्ति के लिए हमारा यह ध्येय होना चाहिए कि श्रपने श्रामों श्रीर घरों में श्रपने कुटुम्य के साथ रह कर कारीगर उत्पादन का कार्य करें। इसी नीति में मुक्ते मानवता श्रीर नैतिकता की रचा विखायी देती है।

—पुरुपोत्तमदास टंडन

श्रामोद्योग किसे कहते हैं ?—ग्रामोद्योग से ऐसे उद्योग का ग्राशय है, जिसके द्वारा बनने वाली चीजों का उत्पादन, विनिमय स्रोर उपयोग बरुत- सुद्ध गाँव के भीतर ही हो जाय। उदाहरण के तौर पर मिट्टी के व्यंतों को लें। ये गाँव में बनते हे, वहीं उनका श्रदलबदल या खरीट-चेच होती हे, श्रोर व्यहीं वे काम में लाये जाते हैं। खेती, पशु-पालन हाय-चक्की, तेलघाणी, चर्मा, कर्चा, चमारी, क्रमहारी ग्राटि के धन्चे ऐसे व्यापक श्रोर विराट उद्योग हैं, जो हरेक गाँव में फैले हुए हें, जो गाँव की श्रर्थ-ट्यवस्था श्रीर गाँव के जीवन के मूल श्रावार है। इनमें काम श्राने वाला क्या माल स्थानीय होता है। ये उद्योगफेशन श्रीर विलास्तित, सजावट श्रीर प्रदर्शन की वम्तुएँ उत्पन्न नहीं करने, बल्कि बहुत वहे परिमाण में दिनिक श्रावञ्चकताश्रों की श्रनिवार्य वन्तुश्रों का उत्पादन करते हैं।

ग्रामोत्रोग प्रत्येक परिवार को स्वावलम्बी बनाने के लिए नहीं होते । वास्तव में कोई परिवार ग्रपने जीवन-निर्वाह के लिए पूरे तौर से स्वावलम्बी हो भी नहीं सकता । ग्रस्तु, ग्रामोद्योगों का लच्च यही होता है, ग्रौर हो सकता है कि एक गाँव या दो-चार या पाच-दस गाँवों के च्लेंच की एक-एक इकाई ग्रात्म-निर्मर या स्वावलम्बी हो । इस प्रकार इस ग्रार्थ में भी ये उत्योग ग्रामोद्योग होते हैं ।

गांधी जी के विचार — भारत के ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में गांधी जी के कुछ विचार श्री मश्रुवाला के राज्दों में ये हैं—

हिन्दुस्तान में खेती श्रीर उद्योग एक दूसरे से श्रलग नहीं किये जा सकते विलक खेती के साथ कोई भी दूसरा धन्धा श्रवश्य होना चाहिए। सहायक धन्धे में नीचे लिखी श्रनुकूलताये होना चाहिए—

(ऋ) वह मुख्य धन्धे यानी खेती के अनुकूल होना चाहिए। उसके लिए खेती विगाइनी पड़े, ऐसा न होना चाहिए। (ऋा) ऋतः यह धन्धा ऐसा होना चाहिए कि मुख्य धन्धे को विना कोई नुकसान पहुँचाये चलाया जा सके। (इ) इसके सिवाय इस धन्धे का रूप नौकरी का नहीं बल्कि स्वतन्त्र श्रम का होना चाहिए। (ई) इन्ही कारणो से इस धन्धे मे यत्र ऋथवा माल के लिए इतनी पूजी की ऋावश्यकता न होनी चाहिए कि वह निर्धन जनता की सामर्थ्य से वाहर हो। (उ) यदि करोडों जनों को उसे ऋपनाने की सलाह देना है तो यह धन्धा ऐसा होना चाहिए कि इसका माल ऋगसानी से खपाया जा सके ऋर्थात् यह सार्वजनिक उपयोग की वस्तु हो।

कुटीर उद्योग और गृह उद्योग—इस प्रसग मे यह जान लेना चाहिए कि कुटीर उद्योग और गृहोद्योग का क्या अर्थ है और इन उद्योगों में और ग्रामोद्योगों में क्या अन्तर है। कारण कुछ लोग इन तीनो शब्दों में विशेष भेद नहीं करते और इनका उपयोग कुछ मिले जुले अर्थ में कर लेते हैं। अस्त, कुटीर उद्योग में यह आवश्यक नहीं है कि उसके लिए कच्चा माल स्थानीय ही हो, जैसे गटापाचां या झास्टिक बाहर से मगा कर उसके खिलोने बना लिये जाते हैं। ये चीजे प्राय ऐसी होती हैं कि आदमी अपने फुरसत के समय बना सके, और धनवानो या शौकीनों के काम आये। इन्हें अपने यहाँ वेचने के

अलावा विदेशी गनागं में भी भेना ना मन्ता है। यत्रीयोगों में साम शाने वाले सरल छोटे-छोटे पुनें बनाने या उन्हें ठीक दग से बैठाने का काम भी घरों में किया नाने की दशा में कुटीर उद्योग कहलाता है। उदाहरण के लिए घडी, पाउन्टेनपेन या तालो आदि के उद्योगों की कुछ कियाएँ कुटीर उद्योग के सप में होती हैं।

ग्होत्रोग अधिकतर ऐसे उत्रोग हैं, जिनका नाम वर वाले, जासकर तियाँ कर लेती हैं। वेल-वृदा, भिलाई या मौजे, स्वेटर और वनयान आदि नी दुनाई का काम, जाली का काम ओर मुख्बे, अचार पापट आदि इनके दुन उदाहरण है। इन चीजा का उपयोग प्रायः वर में ही हो जाता है।

ग्रामोद्योगों का महत्व, समान-मंगठन—ग्रामोत्रोगों में उत्पादन श्रोर उपयोक्ता में प्रत्यक्त या मीधा सम्पर्क रहता है। विसान, कारीगर, बोबी, चमार, जुलाहा, तेली, दर्जी श्रादि एक दूसरे को जानते है। उनके श्रन्छे कारों की प्रासा, श्रोर खराब काम की श्रालोचना होती है। उन पर लोकमन ना प्रमाव पडता है, श्रीर उन्हें श्रन्छे व्यवहार की प्रेरणा मिलती है। हरें के श्रादमी श्रप्या मुख श्रावण्यकताश्रों की पृति के लिए दूसरे को श्राजीविका का काम देकर उनकी ऐसी सहापता करता है, विससे न तो देनेवाले में श्रदकार श्राता है, श्रीर न लेने वाले में कुछ दीनता श्राती है। दोनों समान धरातल पर रहते है। इस प्रकार प्रामोद्योगों से समाज एक स्वस्थ श्रोर स्थायी श्रावार पर सगठित होता है, जिसमें एक सदस्य की उन्नति का श्रर्थ स्वभावत दूसरे सदस्यों की भी उन्नति होता है, श्रीर सब मिल कर उन्नति करते हुए जीवन व्यतीव करते है।

शोपण का अभाव और स्वायलम्बन—ग्रामोत्रोग में अमी खतन्त्र श्रीर म्बावलम्बी होता है, वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। वह सापारण श्रीजारों से काम करता है, जिनका मालिक वह खुद ही होता है। उत्पादन का पूरा लाम उसे ही मिलता है, कोई दूसरा व्यक्ति अर्थात् पूँजीपति उसके द्वारा होने वाली आय के किसी अणका अपहरण नहीं कर मकना, कारण, उमका दममें कोई स्थान ही नहीं होता। दम प्रकार जानीत्रोग पड़ित में शोपण की गुजादश नहीं होती। हिसाव से मालूम हुआ है कि भारत के सूती कपड़े के कारखानों में विके माल की कीमत का केवल वीस-चाईस प्रतिशत ही मजदूरी का भाग होता है, जबिक खादी में इस भाग का अनुमान ६० से ७० प्रतिशत तक होता है। वास्तव में ग्रामोद्योगों ने वस्तु के मूल्य में, कबे माल तथा यातायात का व्यय और दुकानदार का साधारण पारिश्रमिक निकल कर शेष सब मजदूरी ही होती है, उसमें मुनाफे का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमयों की स्वतन्त्रता—ग्रामोद्योग में अमी किसी के ग्रंधीन नहीं होता, वह स्वय ग्रंपना मालिक होता है। उसे जब जरूरत हो, उसकी तिबयत ठीक न हो, बाल-बच्चों की साग्सभार करनी हो, या घर का कोई काम करना हो, ग्रंथवा किसी ग्रंतिथि का स्वागत-सत्कार ग्रादि करना हो, या किसी की विवाह शादी या मृत्यु-सस्कार ग्रादि में भाग लेना हो तो वह ग्रंपने काम से सहज ही ग्रंवकाश ले सकता है। यत्रोद्योग पद्धित में यह बात कहाँ!

मनुष्य का निकास—ग्रामोद्योगों में आदमी पूरी चीज बनाता है, वह उस चीज के विविध हिस्सों का पारस्परिक सम्बन्ध जानता है, श्रौर उनका एक-दूसरे से मेल बैठाता है। इसमें उसे अपनी बुद्धि का उपयोग करना होता है। इससे स्वभावत उसका विकास होता रहता है। यत्रोद्योगों में यह बात नहीं होती। श्रादमी यत्र के द्वारा किसी वस्तु के छोटे से माग को बनाता रहता है, अथवा यों कहें कि वह उसमें काम श्राने वाली सैकड़ों क्रियाओं में से किसी एक को करने में लगा रहता है, असल में वह क्रिया तो मशीन से होती है, श्रादमी केवल उसकी देख-रेख या सार-समाग करता है, उसे श्रपनी सम्बन्ध से काम लेने का अवसर नहीं मिलता। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में कारीगरी का जो थोडा-बहुत माहा होता है, वह यत्रोद्योग में समाप्त हो जाता है। मनुष्य के विकास की विशेष गुजायश ग्रामोद्योगों में ही है।

नेकारी का हल — भारत में लगभग सत्तर फीसदी श्रादिमयों का घषा खेती है, श्रीर ये साल में कुल मिलाकर कई-कई माह वेकार रहते हैं। इनके श्रालावा दूसरे श्रादिमयों में भी वेकारी है ही। छत्तीस करोड श्रावादी वाले इस देश की इतनी वडी जनता को रोजगार देने के लिए यत्रोद्योग कदापि सफल

नहीं हो सकते । वास्तव में यत्रोद्योगी व्यवस्था इतनी महनी हे कि उसने यहाँ के कार्यशील लोगों में से बहुत थोड़े सों को ही काम दिया जा सकता है। यह इसी से स्पष्ट है कि भारत के यत्रोद्योगों में बहुत नीचे अनुमान के अनुसार भी लगभग पाँच सी करोड़ रुपये की पूर्जी लगी हुई है, और उनका दिनाम बहुत वर्षों से हो रहा है तो भी उनमें काम करने वालों की कुल मख्या तीं जाख से अधिक नहीं है। इस प्रकार यत्रोद्योगों से पहा के करोड़ों आदिमयों को काम कैसे दिया जा सकता है। यहा वेकारी की समन्या का हल प्रामोद्योगों को अपनाने से ही हो सकता है। यही कारण है कि गावी जी जन्म-भर प्रामोद्योगों के विस्तार और शिंड के लिए आन्दोलन करते रहें। श्री जवाहरलाल नहरू ने भी, जो यन्त्रताद के काफी जोरदार पत्तपाती है, भारत की स्थिति देवने हुए द्यापारियों को कहा था

'श्रोद्योगीकरण हम कितना ही शीव्र क्यों न वढाये फिर भी हम श्रपने लाखों करोंड़ों लोगों को उसमें कैसे काम दें सकेंगे, यह मेरी समफ में नहीं श्राता। हमारे कारखानों में बहुत हुआ तो दो करोड, तीन करोड़ या उससे कुछ श्रिवक लोग काम करेंगे, फिर भी जो बचेंगे, उनमा क्या ? जब तक श्राप गृह-उद्योग यानी छोटे पैमाने पर या सहकारी पद्धित में चलने वाले उद्योग खड़े करके वेकारों से काम नहीं लेंगे तब तक श्राप उनका पूरा उपयोग नहीं कर सकेंगे।'

विक्त्द्रीकरण, लोकराज्य द्यार द्यहिमात्मक ममाज—ग्रामोद्योग पद्मति की एक विशेषता विकेन्द्रीकरण है। दममे सैकडो या ह्वारी त्यादमी किमी उच्च श्राविकारी के श्रादेशों का श्रांख मीचकर पालन करनेवाले नहीं होते। इसमें तो श्रादमी श्रपने परिवार के मदस्यों के साथ श्रथवा सहकारी पड़ित से दूसरे व्यक्तियों के साथ काम करता है। सब का प्रेम-पूर्वक सहयोग होता है, किसी की दूसरो पर हकूमन नहीं होता। इम प्रनार त्रामोद्योगों से लोक-राज्य के श्रानुकूल परिस्थितियाँ बनती है श्रीर उमका उत्तरोत्तर विकास होता है।

वर्तमान हिन्सात्मक समाज की जगह हम ग्राहिन्सात्मक ममाज की न्यापना करना चाहते हैं तो उसकी सम्भावना विकेन्द्रीकरण-नीति से ही हो सकती है। गाधीजी ने १६३६ में लिखा था-

'मेरा कहना है कि यदि भारत को ऋहिन्सात्मक समाज की श्रोर वढ़ना है तो उसे कई पदार्थों का विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा। केन्द्रीभूत पदार्थों की स्थिरता तथा सुरत्ता पर्याप्त बाहुवल के बिना नहीं की जा सकती। श्राप ऋहिन्सा का निर्माण बड़ी मिलो (केन्द्रित उत्पादन) की सभ्यता पर नहीं कर सकते, उसका निर्माण स्वावलम्ली गांवों के श्राधार पर हो सकता है।'

युद्ध-स्थिति की दृष्टि से ग्रामोद्योगों का महत्व—वर्तमान काल में युद्ध इस युग का सत्य बना हुआ है। इसिलए अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में सैनिक दृष्टि से भी सोचना जरूरी है। अगर हम जनता की प्राथिमक आव- श्यकताओं की पूर्वि के लिए यत्रोद्योगों या औद्योगिक केन्द्रों पर निर्भर रहेंगे तो युद्धकालीन निर्धति में हम अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त करने वाले होंगे। जनता के जीवन को प्रचड हवाई तथा अन्य आधुनिक हमलों से सुरिद्धित रखने का एक-मात्र उपाय यही है कि हमारे उद्योग-धंधे केन्द्रित न हो, क्योंकि औद्योगिक केन्द्रों में मिलों और कारखानों में बम वर्सा कर उन्हें एकदम नष्ट-भ्रष्ट किया जा सकता है। ग्रामोद्योग ही, एटम बम के युग में, डटे रहने का साहस कर सकते हैं।

प्रामोद्योग और यंत्र— श्रक्तर यह पूछा जाता है कि क्या ग्रामोत्रोगों में विजली या अन्य शक्ति से चलने वाले यत्रों से काम लेकर उनमें लगने वाले अम श्रीर समय की बचत न की जाय। इस सम्बन्ध में हम याद रखें कि ग्रामोच्योगों का लच्य गाँव वालों को स्वावलम्बी जीवन विताने योग्य बनाना है। इसलिए किसी ग्रामोद्योग में कठोर अम बचाने वाले ऐसे सावारण छोटे यत्र का उपयोग करने में हर्ज नहीं है, जो उसे चलाने वाले व्यक्ति या परिवार के श्रिषकार श्रीर स्वामित्व में हो, जो उसे चलाने वाले पर हावी न हो जाय, श्रीर जो अमियों को वेकार करने वाला अथवा उन्हें श्रालसी या परमुखापेची बनाने वाला न हो। इस प्रकार किसी गाँव में विजली से चलने वाले किसी यत्र का उपयोग करना तभी ठीक होगा, जब उसका उत्पादन स्थानीय च्रेत्र में हो सके, श्रीर उसके लिए दूर-दूर के केन्द्रों पर निर्मर न होना पड़े।

# यंत्रों के युग में ग्रामोद्योग क्यों ? ग्रामोद्योगी चीजें महंगी हैं !—ग्रामोत्रोगों को लद्दा करके कहा जाता है कि 'पुराने जमाने की बातों में क्या बरा है। अब विज्ञान और यंत्रों का युग है। जब कारखानों में बनी सस्ती चीज मैं जद है तो ये महंगी चीजें खरीदना वेवकृषी है।' महंगाई के सम्बन्ध में नीच लिखी बातें विचारणीय हैं—

- (१) मिलों को कई प्रकार से सरकार द्वारा सहायता मिलती है, जैसे कई को साफ और सुन्दर बनाने के लिए सरकार द्वारा अन्वेपण किये जाते है, उन अस्व का भार जनता पर ही पडता है। रुई को उत्पत्ति-स्थान से मिलां तक पहुँचाने और फिर मिला के बने कपड़े को जहा-तहा भेजने के लिए रेल (और डाक तार आदि) की व्यवस्था करने में जो खर्च पडता है, वह भी जनता से ही बस्त किया जाता है। मालिक तथा मजदूरों के कमड़े निपटाने के लिए भी सम्कार काफी रुपया खर्च करती है। मिल-मालिकों को जमीन कम कीमत में, तथा पूजी कम सद पर मिलती है। ये सब बुविधाएँ आमोदोगों को मिले तो वे कितने सस्ते हो जाय!
- (२) कारखानों मे तैयार होने वाले माल के लिए वाजार दुरिच्चत रयने होते हे, इसमें प्रतिम्पद्धां होने से युद्ध की तैयारी रत्वनी पड़ती हे, ग्रयीत् सहारक ग्रस्त बनाये जात हैं। यह सब खर्च कारखानों पर डाला जाय तो साफ माल्म हो जाय कि उनका माल सस्ता नहीं होता।
- (३) मिलों श्रोर कारतानो का सस्ता माल खरीट कर हम श्रपने श्रनेक भाई-बहनों का जीवन सस्ता बना देते हैं। कितने ही श्रादमी वेकारी से निराश होकर श्रपनी तथा श्रपने परिवार वालों की हत्या करते ह श्रोर कितनी ही श्रोरनें चेश्या-वृक्ति करने को मजबूदूर हो जाती हे।
- (४) कल-कारलानों में भी श्राटमी काम करते हे तो उनसे हजारां नी श्राचीविका छिन जाती है। ये वेकार श्राटमी राष्ट्र के लिए भयकर भार होते हैं। इनमें से कुछ लोग चोरी या लूट-मार करते हे, इसलिए राज्य का पुलिस श्रोर जेल सम्बन्धी खर्च बढ जाता है। ये लोग श्रम्बस्य श्रोर रोगी रहते हें, इससे वस्ती में बीमारी फैलती है, इसनी रोक-थाम ने लिए भी सरकार को प्रवन्य श्रीर खर्च करना पडता है। जनतत्री सरकारों का यह भी कर्चव्य होता है कि

राज्य में किसी को मूखा-नगा न रहने दें। इसलिए राज्य में वेकारों की सख्या वढने पर सरकार को उनके भरण-पोषण के लिए त्र्यार्थिक सहायता देनी होती है। यह सब खर्च सरकार जनता से करों या चन्दों के रूप में वस्ल करती है।

जो लोग खादी श्रीर श्रामोद्योगी वस्तुश्रों को महगी समक्त कर इस्तेमाल नहीं करते, वे इन सब बातों का विचार करें। श्रापने उपयोग के लिए वे जो कारखानों की 'सस्ती' चीजे खगेदते हैं, वे उन्हें वास्तव में कितनी महगी पड़ती है। यह भी सोचना चाहिए कि श्रामोद्योगों के द्वारा हम श्रपने भाई-विहेनों की भूल प्रास मिटात हैं, उन्हें वेकारी से होने वाली वे-श्रामी मौत से बचाते हैं। मिल की चीज खरीदने हमें उसकी सीवी कीमत चाहे कम देनी पड़ती हो, परन्तु केन्द्रित एव पूँजीवादी उत्पादन-पद्धति के कारण जो अष्टाचार, श्रमैतिकता, रोग एव श्रमामाजिक प्रवृतियाँ श्रादि फैलती है उन सबका हिसाव लगाया जाय तो श्रामोद्योगी वस्तुएँ हमारे लिए श्राधिक, सामाजिक श्रीर नैतिक सभी हिन्टयों से निश्चित रूप से श्रत्यधिक सस्ती पढ़ेगी।

ग्रामोद्योग का अर्थशास्त्र — लासकर गाँव वाले अपने-अपने गाँव की वनी चीजों का उपयोग करें तो वे आपस में प्रेम और सहयोग वढाते हुए, गाँव के जीवन को अविक मधुर और गतिशील वनाने में सहायक होते हैं। उनके लिए एक दूसरे की चीजें किसी प्रकार महंगी है ही नहीं। यह श्री विनोबा के आगे दिये कथन से अच्छी तरह सफट हो जायगा—'गाँव में चमार है। वह जूता बनाता है तो उसका जूता हम नहीं खरीदेंगे और वाहर का खरीदेंगे तो गाँव का चमार मर जायगा। . ... लेकिन हम कहते हैं कि हमारे गाँव के चमार का जूता, तेली का तेल, बुनकर का कपड़ा महंगा है। इस तरह अगर गाँव के चमार का जूता, तेली का तेल, बुनकर का कपड़ा महंगा है। इस तरह अगर गाँव के चमार का जूता, तेली का तेल, बुनकर का कपड़ा, गाँव का गुंड और गाँव की (अन्य) चीजें हमें महंगी लगेगी तो हम जी नहीं सकेंगे। हम महंगा-महंगा कहते हैं, लेकिन वास्तव में वह महंगा नहीं है। गाँव के तेली का तेल उसी गाँव का चमार खरीटता है और चमार का जूता तेली खरीटता है तो इसता पैसा उसके घर में जाता है और उसका पैसा इसके घर में जाता है। हम अपने घर की लड़िक्याँ दूसरों के घर देते हैं, और उनकी लड़िक्याँ अपने घर

लेते हैं। त्या यह सीदा महगा पडता है। इसी तरह अगर तेली का पेस चमार के घर और चमार का पेसा तेली के घर जाता है तो किस का नुकसान होता है। इस तरह जिसे आप महगा कहते हैं, वह महगा नहीं है, बिल्क उस पर ही हमारे गाँव का जीवन चलता है। 4

श्चन्यत्र चिनोवा ने कहा— 'कोई पृछेगा कि क्या इस युग में तेलघानी चलेगी श्रिप्त मूर्ल हिन्दुम्तान में तेलघानी नहीं चली तो तिलहन के बदले यहाँ मजदूर ही पेरे जायगे।' रू

इस लिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे करोटो अमी भाई चहिनों का जीवन दुखमय न हो तो खासकर खाने पहनने आदि के रीजमर्रा नाम आने वाले पढार्थ तो शामोटोगों से ही बने, उपयोग किये जाने चाहिएँ।

ग्रामोद्योगों से ग्राम सुधार—गावों की ग्राधिक तथा ग्रन्य उन्नति के विषय में नीचे लिखे तीन दृष्टिकोण हैं, इनमें से तीलग अर्थात् आमोद्योग श्रीर ग्राम-स्वावलम्बन ही सब से उत्तम है—

- (१) गाँवों को शहरों में स्थित मिलों श्रीर काग्यानों के लिए कच्चा माल पेटा करने वाला समक्त कर उनकी सारी श्रायंत्रयवस्था को नगर-निवासियों की श्रावश्वकताएँ पूरी करने की दृष्टि से ही बनाना । इस तरीके को काम में लाने से गाँवों को उन्नत करने की बात ही गौरा पड जाती है, शहरों के हितों के लिए उनका बलिटान या शोषण होता है।
- (२) गाँवों की आवादी को खासकर उपयोक्ता मान वर उन्हें नगरों के उत्पादन के लिए वाजार समभ्तना। त्रगरेजों के शासन-काल में विदेशी कल-कारखाने वालों ने गाँवों में अपना माल खपा कर भरसक नफा कमाया, त्राव उनकी जगह भारतीय कारखाने वाले ऐसा करें तो गाँव वाले अपने उद्योग चला कर स्वावलम्बी होने के अवसर से पहले की ही तरह वचित रहें।
- (३) गाँव को अधिक से अधिक स्वावलम्बी इकाई मान कर वहा के निवा-सिनों को अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने की सुविधाएँ देना। गाव में रोती तो होती

<sup># &#</sup>x27;सर्वोदय यात्रा'

X 'सन्त विनोवा की ग्रानन्द यात्रा।'

ही है, वे ग्रापने पैदा किये हुए कच्चे माल का वहा ही उपयोग करते हुए तरह-तरह के उद्योग धंधे चलाये तो वहा वालो को ग्राजीविका के नाधन भी मिल जाये, ग्रीर उनके मन से ग्रार्थिक परावलम्बन की बात दूर होकर वे हीनता की भावना से छुटकारा पाये। इस पड़ित से ही उनमें नये जीवन का सचार होगा, ग्रीर वे स्वामिमान पूर्वक ग्रापना मस्तक ऊचा रख सकेंगे।

ग्रामोद्योगों का चेत्र—ग्रामोद्योगों की उन्नित के लिए इनका चेत्र निर्वारित ग्रीर सुरिच्चत होना ग्रावश्यक है। ग्रामोद्योग का मूल सिद्धान्त यह है कि उसके द्वारा बनने वाली चीज ऐसी ही हो, जिनकी गाँव वालों को जरूरत हो, इसलिए ग्रामोद्योगों के वास्ते हम जनता की प्रमुख या बुनियादी जरूरतों के विषय में विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए खेती, धान कूटना, ग्राटा पीसना, गुड़ बनाना, तेल पेरना ग्रादि खाद्य पदाथों के लिए ग्रामोद्योगों को ही ग्रपनाना ग्रीर प्रोत्साहन देना चाहिए। उसी तरह कपड़ा भी चर्खें से कते ग्रीर कर्चे से बुने सूत का बनाया जाना चाहिए। यदि रोजमर्रा के उपयोग की चीजों के उत्पादन में विजली ग्रादि का उपयोग करना ही पड़े तो उसका उत्पादन ग्रीर नियत्रण भी विकेन्द्रित दग से किया जाय। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वे धंचे गांवों के लिए सुरिच्चित कर दिये जाने चाहिए, जिनसे बनने वाली चीजे मनुष्य की मूल ग्रावश्यकतात्रों में से हों तथा जिनके लिए कच्चा माल गांवों में मौजूद हो। गांवों से उसी तथा उतने ही कच्चे माल का शहरों में निर्यात हो, जिसका तैयार माल वहा न बन सके या जिसके बने तैयार माल की उन्हे ग्राव-श्यकता न हो। श्री विनोबाने कहा है—

'देहातियों के जो उद्योग हैं, वे उनके हाथ में रखने चाहिए। देहात के कुछ उद्योग ऐसे हैं जो उनके हक के हैं। वे त्रागर उनसे कोई छीन लेगा तो उसके खिलाफ बगावत करनी चाहिए त्रीर कहना चाहिए कि ये हमारे उद्योग हम नहीं छोड़ेंगे। जिन उद्योगों का कच्चा माल देहात में होता है, उनका माल करने का उद्योग देहात में ही होना चाहिए।'

**<sup>%&#</sup>x27;**सर्वोदय यात्रा'।

ग्रामोद्योग का संरच्या; मिल-उद्योग का वहिष्कार—गमोत्रोगा की उरयोगिता श्रीर महत्व का विचार करके कही कही कुछ ग्राटमी इनका प्रचार करते हैं, श्रीर सरकार भी इनकी सहायता करके इन्हें श्रीत्साहन देनी है परन्तु इमने इनका यथेण्ट सरच्छ नहीं होता। इसके लिए तो लीक-हितर्ग स्टनो को दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि कम ने रूम ग्रापने साने और रपड़े के मामले म मिल-उद्योग का विहा कार कर केवल प्रामोत्रोग भी चीजो वा ही उपरोग करेंगे श्रीर देण भर की जनता में ऐसा सकता करने वा ग्रान्डोलन चलायेगे । जब तक देहाती जनता यत्रोद्योगी का विहिन्सार नहीं करेगी, उनका उत्थान नहीं होगा, कट्टा-कहीं कुछ फुटकर नार्य नले ही हो, प्रामोद्योगों के सरक्र में विशेष सफलता नहीं मिल सकती। जैना कि श्री धीरेन मनुमदार ने कहा है, इस विपन में 'हमें मनुष्य की तात्कालिक मानिभक न्यिति ना भी जान रखना होगा । ग्रगर वाजू के खेत में ट्रेक्टर चल तो जिसके पास साउन नर्श है, उसे हल चलाने में रिच नहीं होगी, क्यांकि सावन-विहीन होने के नाय नाथ उसके मानस पर निराशा का असर पड़ेगा और इसलिए वह वाली ग्ह कर भाग रह सकता हे पर हल नहीं चलायेगा। जिस गाय में हजार गज उपडे भी श्राव श्यकता है, उसमें मिल का सस्ता कपदा ५०० गज पहुँच जान तो तामरी वृत्ति होने के कारण गाव वाले उनके पास खाली समय होते हुए भी ग्रर्ड नगन हालत में रहकर बीखो साल तक ग्राधिक ताबाद में मिल का कपडा ग्राने की इन्तजार में बैठे रहेंगे, लेकिन श्रम करके कपडा पेटा नहीं मरेगे।' !

त्राख, खासकर मोजन-बलादि की मूल त्रावरपरनात्रों नी एर्ति के लिए हमे यत्रोद्योगों को प्रामोद्योगों की प्रतिस्पर्का करने ना त्रवस्त न देना किए त्रीर व्या सम्भव यत्रोद्योगों के वहिष्कार की नीति प्रपनानी चाहिए। गार्जिं ने त्रव से त्राबी राताव्दी पूर्व (सन १६०८ में) त्रपनी सुप्रसिद्ध पुन्तक 'हिन्द न्य-राट्य' में लिखा था—'देश में मिले बढ़ने पर खुश होने नी कोई जरूरत नहीं है। मिल मालिकों का हम तिरस्कार नहीं करते। यह तो सम्भव नहीं कि व एनएक मिल छोड़ देगे, लेकिन उनसे यह प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि व दनरे त्रीर

 <sup>&#</sup>x27;सर्वोदय' मार्च १९५१

न बढावं । परन्तु मिल मालिक ऐसा करे या न करे लोग खुद ही कारखानों में वनी चीजों का इस्तेमाल करना बन्द कर सकते हैं। यह सम्भव नहीं कि ये बातं सभी ब्रादमों एक साथ करने लगेगे। पहले इरादा पक्का करने की जरुरत है, फिर उसके ब्रानुसार काम होगा। पहले एक ही ब्रादमी ऐसा करेगा, फिर टस, उसके बाद गी, इस तरह बढते जायगे।

ग्रामोद्योगों की सहायता के कार्य—ऊपर ग्रामोद्योगों के सरक्ष श्रीर मिल-उद्योगों के वहिष्कार की बात कही गयी है। ग्रामोद्योगा की सहायता के लिए खाराबर नीचे लिखे कार्य किये जाने चाहिएँ—

१—उन्हें सहकारी सस्थात्रां या सरकारी गोदामां से कचा माल मिलने की सुविधा हो, उसका भुगतान तैयार माल अथवा किस्तो में हो सके।

२-- उन्हे अनुकूल शतों पर आवश्यक पूजी दी जाय।

३—विजली से चलने वाले उद्योगों के लिए विजली देने की यथेष्ट श्रौर सुविधाजनक व्यवस्था हो।

४—उनके तैयार माल की विक्री की सहकारी सस्थाओं या सरकारी गोदाम द्वारा यथेष्ट व्यवस्था हो।

५-उनके लिए अनुसधान केन्द्र जगह-जगह खोले जाय ।

६—बडे कारलाने उन्ही वस्तुत्रों के खोले जाय, जो श्रामोद्योगी पद्धति से तेयार न हो सके। उसका चेत्र सीमित तथा निर्धारित रहे।

७—राज्य अपनी विविध विभागो की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आमोद्योगी वस्तुओं को प्राथमिकता दे।

कारीगरों की श्रीद्योगिक शिक्ता की यथेष्ट व्यवस्था हो, सर्वसाधारण की शिक्ता में इसे समुचित स्थान मिले।

ग्रामोद्योगों के अपने पावों पर खड़े होने की बात आमोद्योगों के सरक्ष और सहायता की बात कुछ लोगों को ठीक नहीं जॅचती और सरकार जब उन्हें थोडा-बहुत सरक्ष देती है तो प्रायः अधिकारी यह कह दिया करते हैं कि आखिर तो ग्रामोद्योगों को स्वावलम्बी होना चाहिए। इस पर हमारा निवेदन है कि जनकोष से सरकार द्वारा बड़े कारखानों को करोडों रुपये की सहायता

बगवर मिलती रही है, उसके विना वे विदेशी माल के मुकाबिले में नहीं टिक सकते थे। ग्राज भी उन्हें कई प्रकार के सरज्ञ ना महाज्ञता की जहरत बनानी जाती है। उदाहरण के लिए उत्तर-भारत के जीनी उत्योग की जात लीजिने। पिल्रने वर्षों में इसे सरकार की भारी महाज्ञता मिलती गही है तो भी उस उत्योग वालों का कथन है कि जीनी मिल ज्ञाना कठिन हो गना है, जीनी के उत्यादन पर शुलक तथा उप-कर में रियायत होनी चाहिए, ग्रार भी महालियन नथा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सरकार भी इस उत्योग को बनाये रखने के लिए उनकी बानों पर बहुत सहानुभूति से विचार करने को उत्युक्त रहती है, ग्रोर उन्ते भरमक महायता देती रहती है। ग्राभी हाल की बात है कि एक उत्योगपति को जो मिल खोलने के लिए लगभग एक करोड स्पना लगानेंग, सरकार ने चालीम लाख कपये तक ऋण देने ग्रोर वित्तीय निगम ने भी बन दिलाने का निश्चम किया है। उसके ग्रातिरिक्त उनकी मिल को मितने वाले ईस्त की कीनत से कम रहेगी।

जबिक सरकारी कीप से प्रत्यच्च या यप्पत्यच्च रूप में इन दहे बहे, करोडों रुग्यों से चलने वाले शिक्तिशाली कांग्लानों के लिए सरकार मा ख्राया का व्यय होता है तो कोई वजह नहीं कि करोड़ों व्यक्तियों के जीवन के द्यायार बने हुए ब्रामीयोगों को, जो इन मिलों की होड़ में यथमरे हो रहे ह पर्याम नरचाए न दिया जाय।

ग्रामोद्योग श्रांर उत्पादन वृद्धि—कुछ श्राटमी कहते हैं ि उत्पादन का परिमाण बढ़ाने के लिए कल कारखानों को बढ़ाना चाहिए। यह टीक है कि श्रादमी मशीन की सहायता से साधारण हाय-अमी की श्रपंका श्रिषेक उत्पादन कर सकता है। इस प्रकार मणीनों से प्रति व्यक्ति गर्य वा श्रपुतात श्रिष्क रहता है, परन्तु हमें तो प्रति व्यक्ति विचार न कर कुल देण नी हिण्ट से विचार करना चाहिए। बड़ी जनसख्ण वाले देशों में प्रवेद्योगों में नो बहुत यों के प्रयत्न के बाद भी केवल तीस लाख श्राटमी प्रश्रोगों में जाम करते हैं। मानलो इनमें से प्रत्येक द्वारा होनेवाला उत्पादन हाय-गर्नगर की श्रपेक्ता तिगुना-चौशुना है परन्तु भारत में तो करोड़ों श्राटमी नाम कर सम्ने

है, इन सब के लिए काफी कल-कारखाने तो स्थापित किये ही नहीं जा सकते। इसलिए इनके वास्ते आमोद्योगों के साधन जुटाये जाय तो यह स्पष्ट है कि उनसे उत्पादन का परिमाण यत्रो से होनेवाले वर्तमान उत्पादन की अपेद्या कई गुना अधिक हो। इस प्रकार भारत जैसे बड़ी जनसख्या वाले देशा में उत्पादन वढ़ाने का उपाय निश्चित रूप से आमोद्योग ही है, यत्रोद्योग नहीं।

फिर यह भी विचारणीय है कि 'क्या उत्पादन बढाने के लिए अनेक मनुष्यों को उद्योगहीन रखना आवश्यक है १ जिस सयोजन में जीवनोपयोगी पदायों का निर्माण और मनुष्यों को उद्योग-प्रवीण बनाना, ये दोनो बाते साय-साथ नहीं हो सकती, वह सयोजन न केवल विवेकहीन ही है, अपित अवैज्ञा-निक भी है। उत्पादन की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे उत्पादक के व्यक्तित्व का विकास भी होता रहे। हमारे देश में गरीबी है और चीजों का अभाव है, इसलिए चीजों की इफरात करने की दृष्टि से सयोजन होना जरूरी है, लेकिन साथ-साथ मनुष्यों की उत्पादन-कुशलता का तथा सॉस्कृतिक विकास का विचार भी उसी योजना में होना चाहिए। तभी वह सयोजन वास्तविक कल्याणकारी सयोजन होगा। भे

विशेष वक्तन्य—ग्रामोद्योगों में कई महत्वपूर्ण विशेषताएँ है—(१) ये शरीर की अनिवार्य आवश्यकतात्रों की पूर्ति करते है, (२) इनकी पद्विति विकेन्द्रीकरण की है, जिससे अम का उचित और स्वाभाविक उपयोग होता है, (३) इनमें स्वावलम्बन और शरीर-अम की प्रतिष्ठा का सिद्धान्त होता है, और (४) ये जनता जनार्दन की सेवा-पूजा की शिद्धा देते हैं। ग्रामोद्योगों के लाम अमरीका और इगलैंड आदि उद्योग-प्रधान देशों के विचारशील व्यक्ति उन देशों के लिए भी स्वीकार करने लगे हैं। मारत के लिए तो इनकी उपयोगिता और आवश्यकता में कोई सन्देह ही नहीं। तो भी यहाँ के अधिकाश पढेलिखे आदमी इन्हें आशका की दृष्टि से देखते हैं, और सरकार इन्हें स्थापित करने में बहुत हिचकती हैं। उन्हें श्री भारतन कुमारप्या के निम्नलिखित लेखाश पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिए—

अ श्री दादा धर्माविकारी ('रानस्थान', १८ जुलाई ५६)

'श्रामीण अर्थ-व्यवस्था में, जहाँ उत्पादन मी मात्रा स्थानीय आवण्यम्ताओं तक ही सीमित रहेगी, मनुष्य की द्रव्छा केवल उतना ही पाने की होगी, जितने की उसे आवश्यकता है। ऐने प्राकृतिक जीवन में मनुष्य की बची हुई शक्ति और रुमय का मृल्यवान उपयोग होगा। भोतिक दृष्टि से मनुष्य का जीवनस्तर उत्योग-प्रधान देशों की अपेचा भले ही हलके दर्जें का दिखलायी दे, लेकिन मनुष्य की आत्मा का विकास होगा, हिग्मन बढेगी, विचार और आचार में वह स्वतंत्रता अनुभव करेगा तथा उसमें सहसारिता, वन्धुत्वभाव और र्थानीय मुखु खे प्रति प्रेम की मात्रा बढेगी। वास्तव में ये ही वे शुण ह जिनसे मनुष्य को आत्मिक मुख मिलता है, न कि कल कारखाना द्वारा उत्पादित तरह-तरह की वस्तुओं के देर से। १%

<sup>%</sup> लोकसंबक<sup>1</sup>, १५ दिसम्बर ५2

#### वीमवां अध्याय

## यंत्रोद्योग

में ऐसी मशीन का स्वागत कह गा जो भोपड़ों में रहने वाले करोड़ों मनुष्यों के वोभ को हलका करती हैं। करोड़ों सजीव मशीनों के मुकाविले, जो भारत के सात लाख गांवों में हैं, निर्जीव मशीनों को स्थान नहीं दिया जा सकता। ....... अगर हिन्दुस्तान का अंधाधंध उद्योगीकरण हो जाता है तो हमें शोषण के लिए ससार के अन्य भू-खड़ों को खोजने के लिए एक नादिरशाह की जहरत होगी।

—गांधीजी

श्रीजार जरूरत के लिए होते हैं श्रीर मशीन पैसा बनाने के लिए। फेक्टरी का काम सिर्फ धन पैदा करना है, वह लोगों की जरूरते पूरी करने के वजाय उन्हें बढ़ाना ही चाहती है।

—जी० भ० कृपलानी

पिछले अध्याय में श्रामोद्योगों के बारे में विचार कर चुकने पर अब यत्रोद्योगों की बात लेते हैं। स्मरण रहे कि यो तो चर्ला और चक्की आदि भी एक प्रकार के यत्र ही हैं, यहा यत्रोद्योगों से हमारा अभिप्राय भाप विजली आदि शक्ति से चलने वाले यत्रोद्योगों से है जिनमें बहुत से आदमी एक जगह काम करते हैं और केन्द्रित उत्पादन होता है। आजकल इनका प्रचार निरन्तर बढता जा रहा है, और इस जमाने की मशीनो या यत्रों का युग कहा जाता है।

यंत्र-युग की मुख्य वात, उत्पत्ति का केन्द्रीकरण—यत्रोधोगो का होना कहाँ तक उचित या लोकहितकारी है, इसका विचार करने से पूर्व यत्र-युग की कुछ मुख्य-मुख्य वातों को व्यान में रखना आवश्यक है। यत्र के कारण समाज मे एक ऐसे दल का निर्माण हो जाता है, जो मिलो या कल-कारखानों का मालिक होता है। एक मिल ग्रांटि में हजारों मजदूर इक्ट्रे काम करते हैं, ये मिल-भिन्न स्थानों के होते हैं। इन्हें केवल इनकी मजदूरी दी जाती है। वारणाने में दूर-दूर से कच्चा माल ग्राता है, ग्रार उसका तैयार माल वनकर पहले उछ खास-खास स्थानों में ग्रीर वहां से विविध न्थानों में जाता है। इस प्रकार उत्पत्ति ग्रीर व्यापार बुछ थोड़े से स्थानों में वेन्द्रित हो जाता है, ये न्यान वड-बड़े शहर या कस्वे होते हैं।

शहरों की यृद्धि श्रार ग्राम-जीवन का हाम —यत्रोयोगों से उपन श्रीर ब्यापार केन्द्रित हो जाने के कारण शहरी जीवन का विम्नार छार इनकी समन्यात्रों भी बृद्धि होती जाती है। शहरों की जनसख्या उत्तरोत्तर करती जाती है. जिनमें खाना हिस्सा बाहर गावों से श्राये लोगों का होता है। श्रावाटी घनी होती जाती है। श्रावे लोगों के रहने के लिए सावारण मकान मिलने भी कठिन होते हैं, स्वास्त्य-प्रव श्रीर खुली हवा बाले मक्तां भी तो बात ही क्या । जनता में शौकीनी बढ जाती है, लोगों को गराय वा क्षित्रेमा श्रादि के छुत्रिम मनोरजन, श्रीर साबुन, श्राइस-नीम, वर्फ, सोटायाटर, श्रादि की जररत मालूम मनोरजन, श्रीर साबुन, श्राइस-नीम, वर्फ, सोटायाटर, तरह-नरह की बीमारियाँ, होती है। लाटरी, वेकारी, भिन्ना-वृत्ति, छुल कपट, तरह-नरह की बीमारियाँ, वेश्यावृत्ति श्रादि की वृद्धि शहरी जीवन के विस्तार का ही परिणाम है।

यह स्पाट ही है कि जिस सीमा तक शहरों श्रीर नगरों का निर्माण श्रीर हिंदि होगी, उतना ही गावों का हास होगा श्रीर श्रव श्रादि कृपि-जन्म पदाशें का च्रेत्र घट जायगा। फिर, यत्रोद्योगों से गावों के उत्योग धंधे नण्ट हो जाते हैं। वहाँ के श्रादमी श्रिधिकाधिक खेती पर श्राश्रित रहने को बाद्य होते हैं, वेत्रार्ग के शिकार होते हैं, या गाव छोड़ कर शहरों में मजदूरी भी तलाश में मारे-मारे कि शिकार होते हैं, या गाव छोड़ कर शहरों में मजदूरी भी तलाश में मारे-मारे फिरते हैं। जो श्रादमी शहरों में जाते हैं, वे बहुत सम्मनतक वहाँ ग्रस्थानी न्य से हिं रहते हैं, यर वसा कर नहीं रह सकते। उनके स्वी-यद्ये गाव में रहते हैं। इस प्रकार पारिवारिक जीवन भग होता है, श्रीर सब ब्यवस्था विगड जाती है।

यत्रोत्रोगों के कारण कुछ देश तो प्राष्ट्रतिक प्राम-जीवन ने ग्रहत-लुक् वित्त हो चुके हं, श्रीर श्रन्य देश उसी मार्ग पर वढे जा रह है। नारत श्री चीन जेसे देश जिनमे श्रमी तक प्राम-जीवन—बुरा-मला जेसा भी हो—हुछ वन रह सका है, सोचे श्रीर श्रागे का कार्यक्रम गम्भीरता-पूर्वक निश्चित करें। श्रन्य हानियाँ, श्रावश्यकताश्रों की वृद्धि—यत्रोद्योगों के केन्द्री-करण के कारण बहुत सी श्रनावश्यक श्रावश्यकताएँ बढ जाती हैं। उदाहरण के लिए जगह-जगह पैदा होने वाले धान को किसी केन्द्रीय कारखाने में कुटवा कर उसे फिर फैली हुई श्रावादी में वितरण करने में पैकिंग के सामान श्रीर यातायात के सावनों की जरूरत बढ जाती है। यातायात की समस्या से रेल श्रीर मोटर श्रादि की जरूरत इतनी बढती जा रही है कि पूरी ही नहीं हो पाती।

हानिकारक 'उत्पादन'—यत्रोद्योगों के सचालक, चीजों के उत्पादन में, जनता के जीवन-रच्चक पदायों को प्राथमिकता न देकर अपने नफे के लिए शीकोनी या विलाखिता के पदार्थ तैयार करने में लगे रहते हैं। उदाहरण के लिए देश मे अन्न की कमी होते हुए भी वे इसे विम्कुट और मिठाइयाँ बनाने में खर्च करते रहते है, जिनमे अन्न के पोषक तत्व नष्ट हो जाते है। एक विजापन की बात लीजिए—

'पूर्व की सब से बड़ी श्रीर सब से ज्यादा श्राधुनिक विस्कुट-फेक्टरी चालू हो गयी। भारत की श्रीद्योगिक प्रगति में एक बड़ा कदम, पूर्व की दुनिया में कोई दूसरी फेक्टरी उत्पादन की चमता में इसका मुकाबला नहीं कर सकती। प्रतिदिन ३० टन विस्कुट श्रीर ६० टन मिठाइयाँ। एक भव्य प्रयास।' ('हिन्दुस्तान टाइम्स', १६ जुलाई १६५१)

ऐसे कारलाने मे अन और शक्कर का कितना खर्च होता है! और, यह लोगों की भूख मिटाने के काम मे न आकर सिर्फ नाश्ते की तरह और जीन के स्वाद के लिए होता है! इससे कितने ही आदमी एक मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति से वचित हो जाते हैं। इस दृष्टि से यह उत्पादन-कार्य न होकर विनाश-कार्य है, देश के लिए गौरव की बात न होकर लज्जा की बात है, प्रगति के बजाय हास का सूचक है।

येकारी —िकसी मिल या कारखाने में एक ही जगह बहुत से आदिमयों को काम करते देखकर साधारण बुद्धि वाले ही नहीं, बहुत से समक्तदार व्यक्ति मी यह कह दिया करते हैं कि यत्रोद्योग से अनेक आदिमयों को काम मिलता है। यह मुला दिया जाता है कि यदि उसमें हजार आदिमी काम करते हैं तो उनसे पहले चो लाखां त्रादमी उस काम को हाय से करके त्रपनी त्राजीविका कमाते थे, त्र्य वंकार हो जाते हैं। वेकारां की सस्या उसी त्रानुपात में बढ़ती जाती है, जिसमें मशीने त्रिधिक बढ़िया ग्रीर नये दम की होती हैं। यत्रीयोग की सफलता ही इस बात में मानी जाती है कि वह कम से कम त्राटमियों से काम चला ले।

श्रीर्थंक विषमता फिर, कल-कारलानों में मजदूरों का शोपण होता है, (जो हिंगा का ही रूप है) श्रीर श्रायिक विषमता बढ़ती है। श्रगर मजदूर को टो-तीन रुपये रोज मिलते हैं तो इजिनियर श्रीर मेनेजर श्राटि को कर्ट- कई सौ रुपये महीना श्रीर बहुत-सी सुववाएँ दी जाती है, श्रीर मालिक की श्रामदनी का तो कुछ हिसाब ही नहीं। दूसरों को बबी हुई वेतनादि देकर सब बचत उसी की होती है। इस प्रकार श्रनेक दशाश्रों में उसे साधारण मजदूरों की श्रपेक्ता बीस-तीन शुनी ही नहीं, सैकड़ो शुनी श्राप होती है। श्रामोत्रोगों में यह बात नहीं। जब ये काम किसी सस्या या सगठन द्वारा किये जाते हैं तो भी ऊंचे से ऊंचे श्रिकारी को नीचे के कार्यकर्ता से पाँच छह शुने से जादा नहीं मिलता। इसके श्रलावा उनकी एक-दूसरे से बहुत धनिष्ठता रहती है, मालिक श्रीर मजदूर का सम्बन्ध नहीं रहता। बहुत-कुछ समानता होती है।

यदि मोटे तौर से विचार करे और कपडे का उटाहरण ले तो हम देग्यते है कि यत्रों से तैयार होनेवाले एक गज कपड़े की कीमत एक रुपया हो तो उसमें से केवल हैं।। किसान को मिलता है, है।।। मिल में काम करने वाले मजदूरों के हाथ लगता है और शेप।।।) आने मशीनो और उसके मालिनों के लिए होते हैं। पर उतनी ही (अर्थात् एक रुपये की) खादी खरीटने पर तेरह आने उन लोगों के पास पहुँच जाते हैं जो सीवे खादी के उत्पादन में लगे हुए हैं। वितरण का विवरण इस प्रकार हे—

| किसान को, रुड़ का म | र्ल्य = ॥ |
|---------------------|-----------|
| रूई धुनाई पर        | 1         |
| चरखे की कताई पर     | 1-J11     |
| बुनाई बुनकरों को    | Ū         |
| योग                 | -)        |

शेष ≥) अन्य खर्चे होते हैं जैसे कपास की खरीद, धुनने, बुनने वालों के पास पहुँचाने और पुन. वहाँ से विकी केन्द्रों तक लाने के लिए व्यय। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि खादी की कीमत का एक रुपया भारत की जनता (किसान, बुनकर, बुनकर आदि) को तेरह आने देता है और मिल के बने एक रुपये का कपडा भारतीय जनता को केवल चार आने ही देता है, शेष शारह आने लोहे की मशीने या मिल के चलानेवाले खा जाते हैं। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि यत्रोद्योगों से समाज में भयकर आर्थिक विषमता होती है।

वर्ग-विद्वे प — यत्रोत्रोगों से, समाज मे दो परस्पर विरोधी वर्गों का निर्माण हो जाता है। पूंजीपित और मजदूर दोनों अपने-अपने स्वार्थ को देखते हैं। मजदूर निर्धन होने के कारण प्रायः दने रहते हैं। कल कारखानों के मालिक उनसे अपनी शतें मनवाने के लिए समय-समय पर काम वन्द करने की धमकी देते है, और कभी-कभी द्वारावरोध या तालावन्दी करके मजदूरों का काम पर आना रोक देते है। मजदूर अपनी शक्ति वढाने के लिए अपना सगठन करते हैं। वे असकुष्ट तो रहते ही है, जहा उन्हें कोई उकसाने वाला या उनका नेतृत्व करने वाला मिल जाता है, वे हड़ताल कर बैठते हैं, कभी-कभी तोड-फोड करके कल कारखाने को हानि पहुँचाते हैं। द्वारावरोध हो या हडताल, प्रत्येक दशा मे उत्पादन घट जाता है और राष्ट्र को कष्ट और चित सहनी पडती है।

रचनात्मक भावना अ'र स्वाभिमान का लोप—मनुष्य ऐसा प्राणी है, जिसमें हुनर प्राप्त करने की, कुछ रचनात्मक कार्य करने की, अपनी कार्य-कुश-लता प्रकट करने की भूख रहती है। जब तक उसे अपने जीवन में इस भूख को शान्त करने का यथेष्ट अवसर नहीं मिलता, उसे कुछ अभाव मालूम होता है, यह उसे बहुत खटकता रहता है।

श्री डाक्टर त्रानन्दकुमार स्वामी ने कहा है कि 'मनुष्य को तब तक सची खुशी हाभिल नहीं हो सकती जब तक कि वह जो कुछ बनाता है, उसका ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि उसके साथ ही ग्रपनी बनायी चींजों के गुणों ग्रीर प्रकार का भी वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार न हो। कोई समाज सम्य तभी कहा जा सकता है, जब उस समाज का हर एक सटस्य ग्रपना भरण

पोपण ऐसे कार्य द्वारा करे को विचकर है तथा जिसके सिवाय दूसरा कोई कार्य करना उसे अच्छा ही न लगता हो। ऐसी व्यवस्था उन्हीं समाज-रचनाओं में लाना सम्भव होता है जो घवे के आधार पर. अर्थात् स्ववमें पर कायम हुई हों।

श्रव यत्रोद्योगी पद्धति की वात लीजिए, इसमें श्राटमी की रचनात्मक शक्ति का विशेष उपयोग नहीं होता। वह प्रायः यत्र के साथ श्रीर यत्र की तरह कुछ क्रियाएँ करता रहता है, कभी वह कोई वटन दवाता है, कभी यत्र के किसी भाग पर पानी या तेल डालता है या उसे हिलाता है, दीला या तग करता है, कभी कुछ चीजों को एक जगह से दूसरी जगह रखता है। इस प्रकार उसे बहुधा यह पता नहीं होता कि उसके श्रम से किस प्रकार कीनसी चीज बनेगी श्रीर वह क्या काम श्रायेगी।

श्रमरीका में एक श्रादमी जमीन के नीचे एक कारखाने में एक प्रकार के बटन को बिस बिस कर तैयार करता था। चालीस वर्ष वाट उसे माल्म हुश्रा कि बटन ऐसी राइफल में लगाया जाता है, जिससे इसके दवाने से श्रनेक श्रादमी मारे जा सकते हैं। ऐसे श्रादमी को श्रपनी कृति के लिए कुछ स्वामिमान नहीं होता। उसका मानिसक श्रीर सास्कृतिक विकास स्का रहता है।

चिरित्रहास—यह कहा जाता है कि वड़ उट्योगों से उत्वादन जल्दी हो जाने से मनुष्य को आमोद-प्रमोद के लिए अधिक समय मिल जाता है, परन्तु कल-कारखानों में काम करने वालों का सिनेमा, जुआ, शराव और वेश्यालय से अधिकाधिक सम्बन्ध सर्व-विदित है। इससे उनके चिरित्र की हानि पर यथेण्ट प्रकाश पड़ता है। फिर यत्रोट्योगों में अभी बालकों और स्त्रियों से होने वाला दुर्व्यवहार भी छिपा नहीं। जब कि एक-एक व्यक्ति की अधीनता में सैकडों, हजारों आदमी काम करते हैं तो मनुष्य-मनुष्य के बीच मेट भाव बहना और चिरित्र-नाश होना अनिवार्य है।

उत्पादक और उपयोक्ता में पारस्परिक सम्पर्क का अभाव— यत्रोत्रोगों में किसी वस्तु के उत्पादक और उपयोक्ता में सम्पर्क नहीं रहता। कार-खाने में बना जूता और मिल में बुना हुआ कपड़ा खरीटते समय हम दुकानटार को ही जानते है, जो क्रय-विक्रय करने वाला मन्यस्थ या दलाल मात्र है, जिस पर वस्तु के अच्छी या बुरी होने की कोई जिम्मेवारी नहीं, जो देश के उत्पादन में कोई भाग न लेकर केवल अपने नफे से मतलब रखता है। यत्रोद्योग पद्धति में उत्पादकों से हमारा सीवा सम्बन्ध न होने से समाज मे वह सगठन और स्नेह नहीं होता, जो आमोद्योगों में होता है।

सेनिक संगठन और विदेशी आक्रमण का खतरा—यत्रोगोगों में केन्द्रीकरण के कारण सम्पत्ति थोड़े से मालदारों के पास इकट्ठी हो जाती है। उनके महलों, कोठियों और तिजोरियों की चोरों और इकतों से रत्ता करने के लिए जवान चौकीदारों और सिपाहियों की जरूरत होती हैं, पुलिस और भीज का सगठन मजबूत करना होता है, जब कि मामूली हैसियत वाले नागरिकों के घरों की खबाली के लिए इसकी प्रायः कुछ भी चिन्ता नहीं करनी होती। फिर, यत्रोद्योगों से शहरों की बृद्धि होती है। उनमें सम्पत्ति जितनी अधिक केन्द्रित होती है, उतना ही वहाँ विदेशी आक्रमणकारियों को लूटमार और हमला करने का आकर्षण अधिक होता है। उनमें फीजी और हवाई ताकते कितनी ही क्यों न हो, उन्हें विखरे हुये गावों की अपेन्ना बहुत जलदी नष्ट किया जा सकता है।

साम्राज्यवाद श्रोर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध—उद्योगो के केन्द्रीकरण से सैनिक सगठन होने की बात ऊपर कही गयी है। सैनिक में स्वभाव से लड़ने की प्रवृत्ति रहती है, वह युद्ध का बहाना दूदता रहता है—कभी 'सभ्यता के प्रचार' की बात कही जाती है, कभी 'बढ़ी हुई श्रावादी के लिए रहने की ठौर' प्राप्त करने की श्रावाज उठायी जाती है, श्रीर नहीं तो 'युद्ध समाप्ति के लिए युद्ध' का नारा स्वगाया जाता है। ये सब साम्राज्यवाद की प्रत्यन्त् या परोन्त भूमिकाएँ है।

फिर, प्रत्येक राज्य के बड़े-बड़े उद्योगपित विदेशों से कचा माल मगाने श्रीर श्रपना तैयार माल खपाने के लिए लालायित रहते हैं। इनका स्वार्थ श्रापस में टकराता है श्रीर क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की सरकार श्रपने यहा के कारखाने वालों के पत्त का समर्थन करती है, इसलिए विविध राष्ट्रों की सरकारों का श्रापस में मनोमालिन्य हो जाता है श्रीर वह उत्तरोत्तर बढता रहता है। इससे थोड़े-बहुत समत्र में बड़े-बड़े राष्ट्रों में युद्ध होने की नौवत श्राती है। विविध राष्ट्रों के गुट बनने या दलवन्दी होने से वह युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय महायुद्ध का रूप वारण करता है। इस अकार विश्व-सकट की आशाका हर दम बनी रहती है।

**अवकाश की समस्या**—पहले बताना जा चुका है कि हाय-उद्योगों में श्रादमी को श्रावश्यकतानुसार तथा उचित समय पर विश्राम करने की स्वतत्रता होती है। उसके लिए अवकाण की समस्या नहीं होती। पर यत्रोयोगों की वात दूसरी है। इनमे तो ग्राटमी को ग्रपनी शारीरिक तथा मानसिक परिस्थिति के विचार को दूर रख कर मशीन के साथ चलना पडता है। इनमें जब निर्धारित समय होगा, तब सब को एक साथ ही विश्राम करना होगा, मले ही किसी को उस समय उसकी जरूरत हो या न हो । वास्तव में विश्राम प्रत्येक व्यक्ति की निजी यावश्यकता होती है, उसका सब के लिए एक ही समय निर्वारित करना ग्रस्वा-भाविक हे। ग्रस्तु, कल कारखानां में मामूहिक ग्रवकाश की वात रहती है। मजदूरों के लगातार सबर्प से, अब काम के लिए प्राय. ग्राट घटे का दिन और छः दिन का सप्ताह माना जाने लगा है। रूस में ग्रवकाश का समय समार के ग्रन्य देशों से ग्रधिक है। ग्रवकाश का सम्य बढाने की माग का सामाजिक, श्रार्थिक तथा स्वास्थ्य श्रादि के श्राधार पर समर्थन किया जाता है, परन्तु सास्कृतिक पहलू की त्रोर व्यान नहीं दिया जाता। यदि कानृत द्वारा त्र्यवकाश का समय बढ़ ही जाय तो श्रमी उस समय का उपरोग अपने हित के लिए ही करे, श्रीर उनका हित किन-किन वाता में है—क्या यह भी कान्त से निश्चित किया जाय १ ग्रास्तु, यत्रोत्रोगां में ग्रावकाश की समस्या वनी ही रहती है।

केन्द्रीकरण—यत्रोत्रोगों का श्राधार केन्द्रीकरण हे श्रीर इसका एक खास दोप है परावलम्बन । उत्पादकों को कच्चे माल के लिए दूर-दूर के चेत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है, फिर, वहां से माल लाने के लिए रेल श्रादि याता-यात के बड़े-बड़े सावन चाहिए। मशीनों की जरुरत होती ही है, श्रीर भारत जैसे देशों में इनके लिए विदेशी कारखाना के श्राक्षित रहना पड़ता है। गरीव देशों के लिए पुँजी की भी समस्या होती है। इसके श्रातिरक्त यत्रोत्रोगों में माल बड़े परिमाण में तैयार होने से उसे खपाने का सवाल श्राना है, इसके लिए दूर-दूर के बाजारों पर निर्भर रहना पड़ता है, तथा उन्हें हथियाने के प्रयत्न में

श्रन्य राष्ट्रों से सवर्ष होता है। इस प्रकार यत्रोद्योगों से होने वाला केन्द्रीकरण कितना श्रिनिष्टकारी है, यह स्पष्ट है।

यंत्रवाद और मनुष्य का विकास—इस प्रसग में हमें एक बात का और विचार करना जरूरी है। वह यह कि यत्रों का मानव जीवन पर क्या प्रमाव पड़ता है। यह तो अब सर्वमान्य ही हे कि अपने काम का अर्थात् उसे करने की विधि का मनुष्य पर, उसके आनन्द, उसकी स्फूर्ति और विकास पर गहरा असर पड़ता है। इस प्रकार यह बात बहुत महत्व की है कि आदमी अपने उत्पादन कार्य में किस प्रकार के साधनों का उपयोग करता है। इस हिट से विचार करें तो मालूम होता है कि मनुष्य विज्ञान का अर्थात् वैज्ञानिक आविकारों और यत्रों का ठीक उपयोग नहीं कर रहा है। ससार-प्रसिद्ध डा॰ अलेक्सिस करेल जिन्हें शरीर-शास्त्र की खोंजों पर नोबल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, अपनी पुस्तक 'मेन दि अननोन' (मानव, जिसके बारे में हम अनजान है) में मानव समाज के हास के बारे में लिखते हुए कहते हैं—

'विज्ञान के भड़ार में से हमने केवल कुछ चीजे चुन ली है। यह चुनाव करते समय हमने मानव समाज के विकास का कोई व्यान नहीं रखा है, हम केवल अपनी स्वाभाविक वृत्तियों की ग्रोर ही मुके हैं। हमने जो ग्राविक्कार किये हैं, उनकी सफलता या श्रेष्ट्रता के लिए हमने ग्राधिक से ग्राधिक ग्राराम ग्रीर कम से कम काम का सिद्धान्त लागू किया है। हमने ग्राप्ते ग्राविष्कार तेजी, परिवर्तन ग्रीर ऐशोग्राराम द्वारा मिलने वाले ग्रानन्द तथा ग्रात्म-प्रताडना से मुक्त रहने की ग्रावश्यकता के ग्राधार पर किये हैं। लेकिन क्या किसी ने कभी ग्राप्ते ग्राप्ते यह भी पूछा है कि गति-पूर्ण यातायात के साधन, तार, टेलीफोन, ग्राधुनिक व्यापार पद्धतियाँ, लिखने ग्रीर हिसाब लगाने के यत्र ग्रीर ऐसी मशीने जिनसे घर का सारा काम हो जाता है, ग्रादि के द्वारा जीवन में जो जल्दबाजी ग्राजाती है उसका हमारे ऊपर क्या ग्रासर पडता है।

' श्रौद्योगिक जीवन के सगठन में यह व्यान नहीं रखा गया है कि कार खानों का मनुष्य के शगीर श्रौर मन पर क्या श्रसर पडता है। श्रादुनिक उद्योगों का श्राधार है कम से कम खर्च में श्रिधिक से श्रिधिक उत्पादन करना, ताकि कोई व्यक्ति विशेष या व्यक्ति-समूह मनमाना धन कमा सके। यत्रों को जटिल श्रौर बृहत्तर वनाने में उन लोगों की प्रकृति का जरा भी विचार नहीं किया गया जो कारफानों में काम करते हैं। \*

श्री रिक्तन के विचार—इन वातां की ख्रांर नुप्रांमह विचारक रिक्तन ख्राव से सो वर्ष पहले व्यान दे चुका था, जब कि इनकी केवल ख़ुरुवात थी। उसने लिखा है.—

'हमने आधुनिक काल में श्रम विभाजन के शान्त्र को अन्छी तरह समक्त िता है, उनमें पार गतता प्राप्त करली है, केवल उसके हमने नाम गलत दे रखा है। सच प्रद्धा जाय तो आज की उत्पादन पद्धति में विभाजन श्रम का नहीं, मनुष्य का होता है। मानव के छोटे-छोटे दुकड़े कर टाले ह—जीवन को ऐसे खून्म भागों में बाट दिया है कि एक आदमी की सारी कार्यकुशलता और बुद्धि-मत्ता एक पिन या कील भी पूरी नहीं बना पाती। अपना साग हुनर खर्च करके यह सिर्फ पिन की नोक या कील का मत्या भर बना पाता है। यह तो ठीक है और होना भी चाहिए कि दिन भर में कई पिन बननारे, लेकिन साथ ही अगर हम यह भी देख पाते कि उनके सिरे विसने में मानव आत्मा की कैसी महीन रेती काम में लाबी जाती है।

'हम उन भिलां, कारखाना ग्रीर वहे शहरा म मनुष्य की छोडकर बाकी सभी चीजां का छजन करते हैं। हम कपास सफेद बनाने हैं, इस्पात को मजबूत बनाते हैं, शक्कर को साफ करते हैं, चीनी मिट्टी के वर्तन गढते हैं, लेकिन एक भी जीवित ग्रात्मा को सफेड बनाना या गढ़ना हमारे लाम के तप्तमीने में नहीं ग्राता।

'इसका तो निर्फ एक ही हल है ज्योर यह यह कि सब वर्ग के लोगों में ऐसी समभ पेटा करना जिससे वे यह पहचान सके कि किस प्रकार का अम मनुष्य के लिए अच्छा है, उसे ऊँचा उठाने वाला हे ज्यार उसके लिए खुणहाली लायेगा। ऐसी हर सुविवा, ऐसी हर खूबसरती ज्यौर ऐसे हर सन्तेपन का हमें निश्चय-पूर्वक त्याग करना होगा जो केवल कारीगर के हास हारा ही सम्भव है। साय ही हमें स्वास्थ्य-बर्डक ज्यौर ऊँचा उठाने वाले अम हारा उत्पन्न की हुई वस्तुज्यां के लिए उतने ही निश्वयात्मक रूप में माग पैटा करनी होगी।'

क श्री देवेन्द्रकुमार का लेख, 'कस्तूरवा दर्शन, अगस्त १६५०।

वैज्ञानिक 'प्रगति', भौतिक उन्नति, श्रौर भोग विलास के साधनो की चका-चौध में यदि श्रादमी रिस्तिन जैसे मनीपियो की बात पर व्यान न देगा तो वह श्रापने लिए श्राशुम भविष्य को निमन्नण देगा। श्राधुनिक युग मे गाधीजी ने फिर इस श्रोर हमारा व्यान दिलाया है। क्या मानव समाज श्रव भी चेतेगा श्रौर प्रेय को छोडकर श्रेय को ग्रहण करके श्रापने विवेक का परिचय देगा?

यंत्रोद्योगों की मर्यादा—तो क्या यत्रोद्योग विलकुल न रहे १ यदि रहें, तो किन दशाय्रों में १ पिछते अन्यान में यह बताया जा चुका है कि हमारी मूलभृत त्र्यावश्यकनात्रों के पटायों की उत्पत्ति ग्रामोद्योग पद्धति से होनी चाहिए। मोजन-वस्त्र ग्रादि की वस्तुत्रों का उपनोग प्रत्येक व्यक्ति ग्रालग-ग्रालग करता है, इनके उत्पादन के लिए हाथ से चलने वाले उद्योग ही ठीक हैं, इनमें मशीनों या बड़े यत्रों की जरूरत नहीं, यदि कुछ विशेष दशास्त्रों में विजली ग्रादि का उपयोग करना ही हो तो वह ग्राम या नगर के स्वावलम्बन के ग्राधार पर हो।

यत्रोत्रोग पद्धित-सामृहिक उत्योग के पदाशों के उत्पादन के लिए ही उपयुक्त हो सकती है। ये चीज परिमित ही हैं। इसलिए सामृहिक उत्पादन मर्या-दित ही रहना चाहिए। इसके दो मेद किये जा सकते हैं.—(१) विजली, नल के पानी ग्रादि का प्रवन्ध उस गाव या नगर की स्थानीय सस्था (पचायत या म्युनिसपेलटी) द्वारा होना चाहिए, जिससे इनका सम्वन्ध हो। इनके उत्पादन तथा वितरण में किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का ग्राधिकार न रह कर, वहाँ की उक्त सस्था की प्रमुखता रहनी चाहिए, जिसमें उस वस्ती के सभी प्रीट व्यक्ति भाग लें। कुछ दशाग्रों में दो-चार गाँव या कस्वे मिलकर भी व्यवस्था कर लें, पर ऐसा तभी होना चाहिए, जब इनकी पचायतों के लिए मिल कर सिम्मिलत रूप से कार्य कर सकना व्यावहारिक हो, किसी एक स्थान की पचायत या म्युनिसपेलटी का उसमे प्रमुख्त न हो। (२) इन कार्यों के ग्रातिरिक्त रेल, तार, डाक, कोयले ग्रादि की खाने, सडक, हवाई जहाज, या नहर ग्रादि जल-मार्गों का कार्य ऐसा होता है, जिसका किसी एक नगर या प्रान्त से ही सम्बन्ध नही होता। इनका उपयोग राष्ट्रीय या ग्रन्तर्राष्ट्रीय होता है। ऐसी वस्तुग्रों के उत्पा-दन ग्रीर वितरण में यत्रोद्योगों का उपयोग होना उचित है। इनका सचालन

राष्ट्रीय या श्रन्तर्राष्ट्रीय पचायती द्वारा होना चाहिए। श्री जवाहिरलाल, जैन का मत है कि इस तरह के उद्योगों का सचालन श्रद्ध-स्वतत्र कारपोरेशनों के जरिये किया जाना चाहिए, जिन्हें द्वारा सरकार निष्चित पूँजी दे दी जाय श्रीर जिनकी व्यवस्था सीचे सरकार के हाथ में न रह कर सरकार, उद्योग के व्यमचारियों श्रीर उपयोक्ताश्रा के प्रतिनिधिया द्वारा हो।

सवादय व्यवस्था का श्राच्छी तग्ह प्रचार श्रीर उपयोग होने, तथा ससार भर मे इसके श्रानुसार व्यवहार होने तक राज्यों की नुरक्षा की व्यवस्था करने की श्रावश्यकता गहेगी। सैनिक उद्योग केन्द्रित श्रीर बड़े पेमाने पर होंगे। इनके लिए भी यत्रोत्योग पद्यति ही ठीक रह सकती है। इनका सचालन देश की केन्द्रीय सरकार द्वारा हो।

ग्रामोद्योग श्रोर यंत्रोद्योगों में प्राथमिकता किसे दी जाय-ऊपर के निवंचन से नह स्पष्ट है कि ग्रामोद्योग पद्धति भी रहे, ग्रीर यत्रोद्योग पद्धति भी । तो क्या दोना प्रकार के उद्योग साय-साय चले १ हाँ, एक सीमा तक दोनो को साथ चलने देना चाहिए। अब प्रश्न यह हे कि इनमें प्राथमिकता किने दी जाय । हम याद रप्ने कि उन्त्रोग-पद्धति श्रीर समाज-व्यवस्था का घनिए सम्बन्ध है। दोनो एक दूसरे पर बहुत निर्भर हैं। यात्रिक या केन्द्रित उन्त्रोग पढ़िन के श्रमल में श्राने से समाज का ढाचा एक खास प्रकार का होगा, श्रीर श्रामोत्रोगी पढ़ित पर जोर देने से समाज-रचना दूसरे प्रकार की होगी। इसलिए हमारे सामने दो राग्त है (१) हमारी समाज-रचना बड़े-बड़े यात्रिक उत्रोगो को केन्द्र मान कर चले, श्रीर जितना बहुत ही जरूरी हो उतना ही स्थान ग्रामीयोगों को दिया जाय या ( २ ) समाज-रचना का आधार ग्रामोत्रोग होगे, ग्रीर कल कार-खानों को उतना ही स्थान मिलेगा जितना लाचारी से देना होगा। इन दो रास्तो में से हमें निश्चित ग्रोर खप्ट रूप से एक को पसन्द करना है, दिलमिल नीति रखना ठीक नहीं । जैसा पहले कहा जा चुका है, खासकर भारत जेसे वडी त्रावादी वाले देश में ग्रामोत्रोग पद्धति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । हमारी त्र्यर्थव्यवस्या मे केन्द्र ग्रामोत्रोग ही होने चाहिएँ । बड़े-बड़े यत्रोत्रोग उस दशा मे तथा उसी सीमा तक चलाये जाय, जब कि उन्हें ब्रामोत्रोगो के हित में, इनके पूरक के रूप में चलना त्यावश्यक हो : वे इनके प्रतिस्पद्वीं न बनने पाये ।

श्रोद्योगीकरण के सम्बन्ध में विचार—श्राज-कल श्रीद्योगीकरण की बहुत चर्चा है। प्राय. श्रादमी इस कार्य के लिए यत्रोद्योगों की ही बात सोचा करते है, श्रामोद्योगों का रास्ता उन्हें श्रमुपयुक्त जंचता है। एक भाई ने गांधीजी से पूछा कि 'क्या श्राप हिन्दुस्तान का श्रोद्योगीकरण नहीं करेंगे।' इस पर गांधीजी ने कहा—

'जरुर करूँगा। पर अपने अर्थ में। हिन्दुस्तान तभी तबाह हुआ जब हमारे शहर विदेशी बाजारों के अड्डे बनाये गये और विदेशों को सस्ती और चटकीली चीजों को हमारे गावों में लाद कर उनको चूसना शुरु कर दिया गया। मैं बडी से बडी मशीनों का स्वागत करूँगा अगर उन से हिन्दुस्तान की गरीबी मिटती है और लोगों को कार्य मिलता है।

इस सम्बाद से पता चलता है कि मशीना के उपयोग के बारे मे गाधीजी की तीन कसौदियाँ थीं.— (क) उनसे शोषण न हो। (ख) उनसे सामाजिक विषमता और असमान वितरण पैदा न हो। (ग) उनसे जीवन में कुत्रिमता न आये।

इस पर कोई कह सकता है कि तब तो हमें आज की बहुत सी मशीनों को उकराना पड़ेगा। जहर। कीन नहीं जानता कि इगलैंड या यूरोप और अमरीका की मशीनी प्रगति तभी हो सकी जब उन्हें एशिया और अभीका के बाजार मिल गये, हिन्दुस्तान जैसे देश पर हुकूमत हासिल हो गयी और अपनी-अपनी सरकारों का पूरा बल मिल गया। आज जब दुनिया का हर देश अपने पैरो पर खडा होना चाहता है तो परदेश के बाजारमिलने की गुजाइश नहीं जैसी है। फिर, जो दो महायुद्ध यूरोप ने देखे—और तीसरे का सकट जो सामने खडा है— वे इसी गलत औद्योगीकरण का परिणाम है। इन मशीनों के कारण आज इगलेंड, अमरीका और रूस मे असमानता है और जन-जन का राज नहीं न्थापित हो सका है। अ

श्रोद्योगीकरण नहीं, 'मत्त्येक को काम' चाहिए — स्पष्ट है कि खासकर भारत जैसे वही श्रावादी वाले देश मे श्रर्थनीति का श्राधार श्रीद्योगी- करण न होकर, 'प्रत्येक को काम' होना चाहिए। देश के प्रत्येक नागरिक को

श्री सुरेशराम माई के लेख से, 'मारत' ६ मार्च १६५६।

य्रपने भरण-पोपण के लिए भोजन बस्तादि मिलना ही चाहिए। इसका सरल य्रौर न्यायोचित उपाय यही है कि जो यादमी जहा है, उन्हें साधारणतया वहाँ ही काम मिले। काम न मिलने से बेकार ग्रादमी की ग्राजीविका का सहारा नहीं रहता ग्रौर वह देश का उत्पादन बढ़ाने में ग्रपना योग देने से बचित रहता है। वह तो स्वय समाज पर भार होता है, इससे उसका स्वाभिमान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ग्रौद्योगीकरण के रूप में यहाँ सत कातने, कपडा बुनने, ग्राटा पीसने, तेल निकालने ग्रादि की मिले चलाना कतवारियों, बुनकर्गे, पिसनहारियों ग्रौर तेलियों को भूखों मारना है। ग्रामोद्योगों ग्रौर ग्रहोद्योगों को नण्ट करके बेकारी बदाना ग्रौर फिर बेकारी को दूर करने के उपायों का विचार करना कहाँ की बुढ़ि-मानी है। यह तो मानवता विरोधी दुण्कत्य है।

विशेष वक्तव्य — इस समय यत्रों के दुरुपोग को देख कर मनुष्य यह सोचने लगता है कि क्या विज्ञान मनुष्य के लिए ग्रिमिशाप तो नहीं होता जा रहा है। ऐसा प्रसग न श्राये श्रीर विज्ञान मनुष्य के लिए वरदान ही हो, इसके वास्ते ग्रावश्यक है कि हम यह स्वीकार करे— यत्र मनुष्य के लिए है मनुष्य यत्र के लिए नहीं, मनुष्य यत्र पर नियत्रण रख सके, यत्र मनुष्य पर हावी न हो, यत्र को मनुष्य के शोषण का साधन न बनाया जाय। शरीर-अम श्रीर वौद्धिक कार्य को समान प्रतिष्ठा तो मिले ही, यथासमव प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ उत्पादक शरीर-अम करना ग्रावश्यक हो। समाज में इस प्रकार की मान्यताश्रों का प्रचलन होने पर ही, एक सिमित स्तेत्र में, यत्रोद्योग कुछ कल्याणकारी हो सकते हैं।

### इक्कोसवां ऋध्याय

## जनसंख्या

ईश्वर की योजना ऐसी सुन्दर है कि एक मुंह के वढ़ते ही उसके साथ हो हाथ भी पैटा होते है। इसिलए सख्या-चृद्धि से न डरे। ..प्रजा घ्य गर वीर्यवती, कर्मयोगी, दब हो तो जो सतान पैदा होगी, उसका भार वहन करने के लिए यह वसुन्धरा तैयार है—ऐसा मेरा विश्वास है।

--विनोवा

जो सरकार श्रमनी प्रजा से यह कहती है कि वह लोकहित-वर्द्धक राज्य तब तक कायम नहीं कर सकती, जब तक कि जनसख्या कम न हो जाय, वह शासन के लिए उतनी ही श्रयोग्य है, जितनी कि वह दूसरी जो युद्ध तथा श्रमनी श्रन्य साम्राज्यवादी श्राकां वाश्रो की सिद्धि के लिए जनता को जनसंख्या बढ़ाने के लिए मजबूर करती है।

—िकशोरलाल मश्रूवाला

पिछत्ते श्रय्यायों में इस बात का विचार किया गया है कि लोकहित की हिन्द से विविध प्रकार की वस्तुत्रों के उत्पादन में जनता को किन-किन वातों का व्यान ग्लना चाहिए। उत्पत्ति के साथ जनसख्या का घनिष्ठ सम्बन्ध है। कल्पना करों एक देश में खाद्य पदार्थों श्रादि का उत्पादन जनता के लिए पर्याप्त है। पर यदि कुछ समय बाद खाद्य पदार्थों के परिमाण में दस प्रतिशत की दृद्धि हो जाय श्रीर उस समय तक जनसख्या में पन्द्रह प्रतिशत की दृद्धि हो जाय, तो उक्त बढे हुए खाट्य पदार्थ मी श्रव श्रपर्याप्त हो जायेंगे। इस प्रकार उत्पत्ति के प्रसग में जनसख्या का विचार किया जाना श्रावश्यक है।

जनसंख्या की यृद्धि से चिन्ता—इस समय समार की आवादी टाई सौ करोड है और यह प्रति वर्ष एक प्रतिशत अर्थात् लगभग टाई करोड के हिसाव से वट रही है। आगे कुछ वर्षों के बाद जब आवादी अधिक हो जायगी तो वार्षिक दृद्धि का परिमाण भी वढ़ जायगा, श्रर्थात् वह हर वर्ष ढाई करोड़ से श्रिषिक होने लगेगी । श्रावादी प्राय. सभी देशों में बढ़ रही है । कुछ श्रर्थ-शास्त्रियों का मत है कि श्रगर यह दृद्धि रोकी न गयी तो दिखता, बीमारी या महायुद्ध का सकट बढेगा । इसलिए बहुत से श्रादिमियों को श्रावादी की वृद्धि से बहुत चिन्ता है ।

दूसरा पहलू पिछले वर्षों के अनुभव से यह सिंख हो गया कि उपर्युक्त अर्थशास्त्रियों ने खाद्य पदायों की कमी की जो आशका प्रकट की थी, वह सत्य नहीं है। नयी भूमि में खेती की जाने में, तथा उन्नत तरीकों के काम में लाये जाने से खाद्य पदायों की पेदावार में आशातीत वृद्धि हुई है। ऐसा मालूम होता है कि वड़े-वड़े शहरों की घनी वन्तियों को देख कर यह अनुमान कर लिया गया था कि ससार में जनसख्या आवश्यकता से अधिक वढ रही है। वास्तव में पेटायश बहुत अधिक नहीं है।

कुछ 'वैज्ञानिकों ने समय-समय पर यह हिसाब लगाया है कि इस धरती की पैदाबार कितनी जनसंख्या के लिए पर्याप्त हो सकती है। ऐसे हिसाब से छलग छलग परिणाम निकलने स्वाभाविक हैं, कारण, कुछ महत्वपूर्ण वातो की व्याख्या छादमी अपने-अपने ढग से करते हैं। कुछ का कथन है कि पृथ्वी की खेती-योग्य पूरी भूमि में काश्त होने लग गयी हे, और खेती के तरीकों में उन्नित करने की सीमा छा पहुँची है। दूसरे सज्जन बहुत आशाबादी हैं। इनमें से कुछ के हिसाब से पृथ्वी की पेदाबार कम से कम ७०० करोड और अविक से अधिक १६०० करोड जनसंख्या होने तक काफी होगी। अपरीकी न्टेट विभाग ने बहुत से तथ्यों और ऑकडों के आवार पर अनुमान लगाया है कि आज भी विना किसी विस्मयकारी अन्वेपण के मानव इस स्थित में है कि यदि आवादी तिगुनी हो जाय तो भी भूख का इस धरती से नाम-निशान मिटा सके। और, यदि उत्पादन में वैज्ञानिक तरीकों से बृद्धि की जाय और उपयोग की विधि में ययेष्ट सुधार हो तो इससे भी अधिक आवादी का निर्वाह हो सकेगा। इस नमय तो प्जीवादी व्यवस्था में अनेक बार अनादि इसलिए नष्ट कर दिया जाता है कि उसके दाम न गिरने पाये। इसके अतिरिक्त अनेक आदमी कुछ उत्पादन कार्य न करके दाम न गिरने पाये। इसके अतिरिक्त अनेक आदमी कुछ उत्पादन कार्य न करके

भूमि पर भार वने हुए हैं। ऋरत, पृथ्वी की उत्पादन-शक्ति के कम होने के विषय में चिन्ता का अवसर नहीं है।

यह ठीक है कि इस समय सारा ससार खाद्य पदायों त्रादि की समस्या पर एक इकाई की तरह विचार नहीं करता, विविध राज्यों में गुटवन्दी त्रीर स्वार्थ का बोलवाला है। इसलिए तमाम ससार की उपज के परिमाण के त्राधार पर यह त्रामान लगाना ठींक नहीं कि इससे इतनी जनसंख्या का निर्वाह हो जायगा। पर यह स्थिति बहुत समय रहने वाली नहीं। ग्रीर, यह तो स्पष्ट ही है कि मूल समस्या विशेषतया राजनैतिक है।

सन्तान-चृद्धि की रोक—बहुत से त्रादिमयों के लिए जनसंख्या की वृद्धि बहुत चिन्ता का विषय है। यूरोप त्रमरीका के कुछ भागों में कृत्रिम उपायों द्वारा इस वृद्धि को रोका जाता है। इस बात के समर्थकों की संख्या बढती ही जा रही. है। भारत में भी इसका जोर बढता जा रहा है। इसमें खासकर ये दोष है—

१—जब मनुष्य विषय-भोग के परिणाम अर्थात् सतान की ओर से निश्चिन्त हो जाता है तो उसका विषय-भोग में अधिक फसना स्वाभाविक ही है। इससे वह कमजोर हो जाता है, और भावी पीटी के भी निर्वल और तेजहीन होने की सम्भावना होती है।

२---कृत्रिम साधनो का विशेष उपयोग शिक्तित, शहरी ग्रीर धनवान लोग करते हैं। इनकी सतान तो वैसे ही कम होती है।

३—इससे पुरुष स्त्रियो का श्रनुचित सम्बन्ध श्रर्थात् नैतिक दुराचार बदता है।

श्रन्यान्य लेखको मे गाधीजी ने इस विषय पर गम्भीर चिन्तन किया श्रीर विस्तार से लिखा है। श्रापका कथन है कि—

'छित्रिम साधनों से तुकसान नहीं होता—ऐसी गवाही तो कोई भी नहीं देगा। ऐसा में अपनी खोंजो और अवलोकन के परिणाम-स्वरूप जोर देकर कह सकता हूँ।...जानकार मनुष्य कहते हैं कि खियों को होनेवाले कैन्सर जैसे रोगों का मूल इन छित्रिम साधनों के उपयोग में हैं।...इसमें भयकर वात तो यह हैं कि जहाँ एक बार ऐसे छित्रिम साधनों का प्रचार वेधड़क होने लग गया कि फिर इस अत्यन्त हीन ज्ञान को रोकने का एक भी उपाय नहीं किया जाता और उसके प्रचार को रोकने की किसी में भी शक्ति नहीं रहेगी, और ये वाते सब से पहले प्रजा के युवाओं में पहुँचती हैं। '\*

कृत्रिम निरोध की पद्मित ठीक नहीं है, पर सन्तान-वृद्धि को रोमने की जरूरत से इन्कार नहीं किया जा सकता, हा, अन्न की कमी के कारण नहीं, विलेक अन्य कारणों से । बात यह है कि बच्चे प्याटा और जल्दी-जल्दी होने से एक तो मॉ का स्वास्थ्य गिरता है, दूसरे, बच्चों की मार सभार, पालन-पोषण और शिच्ना-दीचा अच्छी तरह नहीं हो सकती।

संयम का उपयोग—चाहे जनसंख्या की दृढि को रोकना हो या दूसरा लच्य सामने हो, सयम श्रीर इन्द्रिय-निग्रह की उपयोगिता हर दशा में है । इस विषय में श्री विनोवा की यह बात भुलायी नहीं जा सकती कि 'साल में एकाध बार स्त्री-पुरुप सम्बन्ध हो जाने से भी पुत्रोत्पत्ति हो सकती है । इसलिए ऐसे व्यक्ति को श्रसंयमी समक्तने का कारण नहीं है । इस दृष्टि से एकाध बीस बच्चों का बाप भी दो बच्चों के बाप से ब्यादा सयमी हो सकता है ।'

सयम की भावना बढाने में सादा जीवन श्रीर लोकसेवा श्राढि के उच विचारों से बढी सहायता मिलती है। ऐसे विचार वाले व्यक्ति कम सन्तान से या विना सन्तान के भी सन्तुण्ट रहते हैं। श्रावश्यकता है कि मनुष्य कोई महान् ध्येय रखे श्रीर उसकी प्राप्ति में श्रपनी सारी शक्ति लगाने का दृढ निश्चय करे।

जनसंख्या वृद्धि और गरीवी—साधारण अनुभव की बात है कि अन्य बातों के समान होते हुए साधारणतया धनवानों या सम्पन्न व्यक्तियों की अपेद्धा गरीवों के परिवार में सन्तानोत्पत्ति अधिक होती है। अक्सर धनवान दम्पित सन्तान का मुँह देखने को तरसते रहते हैं, जबिक गरीवों के यहाँ उसकी भरमार होती है, बन्चे उनकी जरूरत से कहीं ज्यादा होते हैं। श्री ब्रह्मदत्त बाजपेयी ने लिखा है—

<sup># &#</sup>x27;विवाह समस्या ऋर्थात् स्त्री-जीवन' से।

'बदती हुई जनसंख्या के विषय में कुछ श्रध्ययन करने से यह शीष्र ही दीखने लगता है कि उसका भूख से बहुत निकट का सम्बन्ध है। जो राष्ट्र भूखे एव गरीब हैं उनकी जनसंख्या भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जैसे चीन श्रीर भारत इत्यादि। इन राष्ट्रों में जिन प्रान्तों श्रीर जिलों में भूखे श्रीर गरीब श्रिधिक है उनमें जनसंख्या भी श्रिधिक तेजी से बढ़ रही है। हमारे प्रान्त के पूर्वी जिले तथा बिहार, बगाल श्रीर उड़ीसा इत्यादि इसकी मिसाले हैं। जो राष्ट्र, जातियाँ श्रथवा परिवार सम्पन्न है, भूख से मुक्त हैं उनमें प्रजनन भी कम होता है, जनसंख्या कम बढ़ती है। क

स्पन्ट है कि किसी प्रदेश की जनसंख्या बहुत ऋधिक बढने का एक मुख्य कारण, ऋन्य बातों के समान होते हुये, वहाँ की ऋार्थिक हीनता होती है। इस लिए जनसंख्या की विशेष वृद्धि को रोकने का एक ऋच्छा उपाय वहाँ की निर्धनता हूर करना है।

जीवन-पद्धित सुधारने की आवश्यकता—इसके अतिरिक्त हम याद रखे कि सन्तान अच्छी होने के लिए जिन बातों की जरूरत होती है, उनसे ही सन्तान में कमी भी हो जाती है। आवश्यकता है जीवन-पद्धित में सुधार करने की। इसके लिए निम्नलिखित तरीके काम में लाये जाने चाहिएँ:—

- (१) जनता में यह प्रचार किया जाय कि जीवन-स्तर ऊँचा करें, अन्छें मकान, तथा उत्तम भोजन वस्त्र आदि का उपयोग करें और सास्कृतिक उन्नि की ओर ध्यान दें।
- (२) नागरिकों की, अपना उत्तरदायित्व समभने और दूरदर्शी बनने की भावना विकसित की जाय। वे सन्तान के प्रति अपनी जिम्मेवारी का विचार रखे।
- (३) सदाचार श्रीर सयम का वातावरण पैदा किया जाय, विवाह की उश्व वढायी जाय श्रीर बहुत श्रिधिक श्रायु वालों के विवाह बन्द किये जायें।
- (४) निर्वल, दरिद्र, वशानुगत रोगी, पागल या विशेष शारीरिक या मान-सिक विकार वाले ऋादिमियों के विवाह सम्बन्ध बन्द होने चाहिएँ।

<sup>\* &#</sup>x27;त्रमृत पत्रिका' १८,मई १६५६.

- (५) पुरुषो श्रौर स्त्रियों में ऐसी भावना भरी जानी चाहिए कि दूसरों के बालकों से भी यथेष्ट प्रेम करे, इस प्रकार जिनके कोई सन्तान न हो वे दूसरे बालकों से प्रेम करते हुए उनके पालन-पोषण श्रौर शिक्षण में सहायक हों।
- (६) त्रादमी कृतिम, शहरी, त्राडम्बर-पूर्ण जीवन की त्रपेद्मा प्रकृति के त्रानुकूल चले, त्रीर ग्राम-जीवन के मुक्त वायुमडल मे रहें।

विशेष चक्तव्य परमात्मा ने मनुष्य को एक मुह या एक पेट के साथ दो हाथ दिये हैं। यदि हम ऐसी योजना बना कर ग्रमल में लाये कि सारे हाथों का पूरा उपयोग हो सके तो जनसख्या की समस्या कुछ किन न रहे। ऐसी योजना के लिए 'श्रम बचाने वाले' यत्रों को ग्रीर दूसरों के श्रम-फल को हडपने वाली जीवन-प्रणाली को समाप्त करना होगा। मानव श्रम को केवल उपयोगी ग्रीर उत्पादक कार्यों में ही लगाना होगा, उत्पन्न सामग्री को फैरान या विलासिता में नब्द होने से बचाकर उसका लोकहित की दृष्टि से बहुत पितव्ययितापूर्वक उपयोग करना होगा। ग्रगर प्रत्येक व्यक्ति परिश्रमी, स्तृर्शित्त्वत, न्वावलम्बी, सदाचारी ग्रीर लोकसेवी हो तो ऐसी जनसख्या से देश या ससार को डरने का कोई कारण नहीं। ग्रस्तु, वास्तव में समस्या ग्रावादी की सख्या की नहीं, बल्कि उसके सही ग्रीर पूरे उपयोग की है। ग्रादमी न तो ग्रालस्य, ग्रकमेंण्यता ग्रीर विलासिता का जीवन विताये, ग्रीर न हिसक ग्रीर विनाशकारी कारों में ग्रपनी शक्ति लगाये। माता-पिताग्रों को, शिक्ता-सस्थाग्रों को, तथा राज्याधिकारियों को इस दिशा में ग्रपना कर्तव्य पालन करना चाहिए।

व्यापारियों में दूषित प्रतिस्पर्की चल रही है और उसके फल-स्वरूप घोखेवाजी, दगा, फरेव, चोरी आदि अनीतियाँ वढ़ गयी है। दूसरी ओर जो माल तैयार होता है, वह खराव और सड़ा हुआ होता है। व्यापारी चाहता है कि में खाऊँ, मजदूर चाहता है कि में ठग लूँ और प्राहक चाहता है कि में वीच से कमालूँ। इस प्रकार व्यवहार विगड़ जाता है, लोगों में खटपट मची रहती है, गरीवी का जोर बढ़ता है, हड़ताले वढ़ जाती है, महाजन ठग वन जाते हैं, प्राहक नीति का पालन नहीं करते। एक अन्याय से दूसरे अनेक अन्याय उत्पन्न होते हैं। अन्त में महाजन, व्यापारी और प्राहक सब दु ख भोगते हैं और नष्ट होते हैं।

—गांधीजी

### चौथा खंड

## विनिमय

ं २२—विनिमय की उपयोगिता की सीमा
२३—मुद्रा-च्यवस्था के दोप
२४—वैक
२५—सही कीमत
२६—च्यापार और उसके साधन
२७—च्यापार नीति
२८—पैसे की प्रभुता से मुक्ति

#### बाइसवॉ अध्याय

# विनिमय की उपयोगिता की सीमा

व्यापारी लोग श्रपने स्वार्थ के लिए लाखो रुपये खर्च करके जनता में श्रनावश्यक चीजे चलाने की कोशिश करते हैं। जब वे चल निकलती है तो उनको मांग का रूप दिया जाता है।

—श्रीकृष्णदास जाजू

शोषणहीन समाज स्थापित करने के लिए गांवो मे शहरो के माल का विहक्तार करना होगा, आवश्यकता हो तो सत्याग्रह और धरने की शरण लेनी होगी, दूसरी ओर प्रवन्थकों से भी असहयोग करना होगा।

–धीरेन्द्र मजूमदार

विनिमय की आवश्यकता; अदल-गदल और क्रय-विक्रय— किसी आदमी का काम केवल अपनी ही बनायी हुई वस्तुओं से नहीं चल सकता। उसे दूसरों की बनायी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और इन्हें लेने के लिए उसे बदले में दूसरों को ऐसी वस्तुएँ देनी होती है, जिनकी उन्हें जरुरत हो। इस प्रकार का व्यवहार बहुत प्राचीन समय से होता रहा है। इसे विनिमय कहते हैं, यह दो तरह का होता है— (१) जिसमे एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती है, इसे अदल-बदल कहते है, अब इसका चलन खासकर गाँवों मे रह गया है। (२) जिसमे वस्तु के बदले द्रव्य दिया जाता है। मुद्रा द्वारा खरीद-वेच या क्रय-विक्रय करने की पद्धति के लिए ही अब 'विनिमय' शब्द का प्रयोग होता है। यह उत्तरोत्तर बद रहा है।

विनिमय का अनावश्यक विस्तार, भोजन में — ऊपर विनिमय की उपयोगिता बतायी गयी है, पर इसकी एक सीमा है। आजकल विनिमय का चेत्र वेहद बढ़ा हुआ है। अनेक आदमी अपने गाव मे पैदा होने वाले अन्न का उपयोग न करके दूसरे प्रकार के अन्न खाने के इच्छुक रहते हैं, जो वहा पैदा

नहीं होता। इसलिए वहा पैदा हुन्ना त्रन बहुधा बोरों में भर कर, त्रीर वैल-गाड़ियों, मोटर त्रीर रेल द्वारा ले जाया जाता है, त्रीर दूसरे स्थानों से दूसरा त्रन इसी प्रकार लाया जाता है। इसमें कितनी शक्ति त्रीर समय खर्च होता है। तथा लाने-लेजाने या लादने-उतारने त्रादि में कितना त्रन नष्ट हो जाता है।

दूसरा उदाहरण ले। कुछ स्थानों में थान पैटा होता है, पर श्रादमी वहाँ ही उसे हाथ से कूट कर चावल तैयार नहीं करते। वे उसे वेच देते हे, श्रीर वह मिलों में ले जाया जाता है, वहा वह यत्र से कृटा जाता हे, श्रीर उस पर पालिश करके चमकीला किया जाता हे। इस चमकीले चावल का खासा श्रश उन गावों या कस्तों में जाता है, जहा धान पेटा हुश्रा था, श्रीर वेचा गया था। मिल की उपर्युक्त किया इसलिए की जाती है कि बान की श्रपेच्चा चावल को लाना-लेजाना श्रासान तथा कम व्यय-सा-प हे, श्रीर पालिश किये विना चावल जल्टी खरात्र हो जाता है। मिल की किया से चावल का बहुत सा पोपक तत्व नण्ट हो जाता है, श्रीर उसके खाने से 'वेरीवेरी' रोग पैदा होता है। इस रोग को रोकने के लिए इस चावल पर पौष्टिक तत्वों का लेप चढाने की दूसरी किया निकाली गयी है। इससे उपयोक्ताश्रों पर दोहरे खर्च का भार पडता है। श्रस्त, विनिमय के कारण होने वाली हानि सफट है।

एक श्रीर उदाहरण लीजिये। भारत के बहुत से गाँवों में गन्ना पेटा होता है, श्रीर उसका श्रासानी से गुड बनाया जा सकता है, जो बहुत स्वास्थ्यप्रद श्रीर पीष्टिक होता है। पर श्रनेक गावो वाले गन्ने को दूर-दूर मिलों में ले जाकर वेचते हैं, वहा उसकी चीनी बनायी जाती है। (जिसे स्वास्थ्य के लिए हानिकर होने के कारण गाधीजी ने 'सफेद जहर' कहा था), उस चीनी को फिर विविध गावां में ले जाया जाता है। वहा इसे वे लोग भी खरीदते है, जिन्होंने गन्ना पेटा किया था। गन्ने की खरीद-वेच से लेकर चीनी के क्रय-विक्रय तक लोगों को कितनी हानि श्रीर परेशानी होती है, इसका वर्णन करने की जरुरत नहीं।

।। हानि ग्रार परशाना हाता है, इसका वर्णन करने का जरुरत नहां। भोजन के पदायों की बात छोड़ कर ग्रव हम वस्त्र का विपय लेते हैं।

कपड़े की बात — श्राधिनिक काल में भारत मे समय-समय पर कपड़े का सकट रहा है। इस समय भी यहा कपड़े की कमी की बहुत शिकायत है। श्राश्चर्य श्रीर खेद है कि जहा कपास पैदा होती है, वहा भी कपड़े का सकट हो। श्रस्तु, यह सकट बहुत-कुछ विनिमय की अनावश्यक दृक्षि के कारण ही है। आदमी कपास को ओट कर तथा रुई का सूत कात कर अपने यहा कपडा बुनवा लिया धरें तो उन्हें यथेंक्ट वस्त्र सहज ही मिल जाया करे। पर यहा तो कपास ओटने से लेकर उसका कपड़ा बनाने तक विनिमय और यातायात की अनेंक कियाएँ होती हैं। इन कियाओं से, कपड़े का उद्योग करने वालों पर मध्यरथों की दलाली और मुनाफे आदि का बहुत भार पडता है, और कपास पैदा करने वाले किसानों को अर्द्ध-नग्न रहना पडता है। इसी प्रकार अन्य पदायों के विनिमय के हानिकारक प्रभाव का विचार किया जा सकता है।

विनिमय की यृद्धि से हानि—विनिमय से होने वाली पूरी हानि का अनुमान करने के लिए यह ध्यान में लाना होगा कि इस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल लाने-लेजाने में कितनी शक्ति लग रही है। माल मरने के लिए एक छोटे से देश में भी कितने बोरों, सदूकों या टाट आदि का खर्च हो जाता है, कितने बैल, घोड़े, खचर, गघे, ऊँट, मोटर, रेल, जहाज और हवाई जहाज आदि इस काम में लगते है। उन्हें चलाने के लिए आदिमियां की कितनी जरूरत होती है। उन सब चीजों का हिसाब-किताब रखने में कितने आदिमियों का कितना समय लगता है। फिर, लाने-लेजाने में इन चीजों का कितना हिस्सा बिगड़ जाता है, या बिलकुल ही अनुपयोगी हो जाता है। हम इन बातों के इतने अभ्यस्त हो गये हैं कि इन्हें ध्यान देने योग्य ही नहीं समभते। तथापि समय-समय पर यातायात के साधनों की कमी आदि कुछ घटनाएँ ऐसी होती रहती हैं कि हमें इन बातों पर गम्भीरता पूर्वक सोचने को विवश हो जाना पड़ता है।

जो माल हमें दूसरे देशों से मगाना होता है, उसके लिए महीनो पहले लिखा-पटी होती है, भाव तय किये जाते हैं। पर अनेक बार माल से भरा कोई जहाज आदि रास्ते में ही नष्ट हो जाता है। किर संसार में युद्ध का वातावरण बुरी तरह से बना हुआ है, न-मालूम कब कीन-सा देश युद्ध-प्रस्त हो जाय और उसका प्रभाव दूर-दूर तक फैल जाय। उसके कारण एक ओर तो वह देश हमें कुछ माल देने में असमर्थ हो जाय, दूसरी ओर अगर हम वह माल किसी अन्य देश से भी मगाना चाहें तो रास्ता सुरिच्चित न होने की दशा में वह

देश उस माल को हमारे यहाँ भेजने की जोखम न उठाये। इस प्रकार यदि हम अन्न वस्त्रादि जीवन-रक्षक पदार्थ के लिए परावलम्बी रहते हों तो युद्ध-काल म हमारे सकट का क्या ठिकाना।

दलालों की सृष्टि, समाज-सगठन को आयात—विनिमन की इस पढ़ित ने उत्पादक और उपयोक्ता के बीच में एक मध्यस्थ को अनिवार्य बना कर उनका पारस्परिक सम्बन्ध तोड दिना है। जुलाहे को किसान की, या किसान को जुलाहे की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है। जुलाहा अब खरीदने के लिए और किसान कपड़ा खरीदने के लिए एक दूसरे के पास नहीं जाते। ये दोनो ही एक तीसरे व्यक्ति के पास जाते है, जो इन दोनों के बीच मध्यस्थ ना दलाल है, अथवा दुकानदार या आदिता है। यह दलाल स्वय कोई शरीर-अम न करके भी उत्पादकों से अधिक धनवान और प्रतिष्ठित बन जाता है। यह अपनी चातुरी और चालाकी से उत्पादकों का शोपक बन जाता है और बहुवा उत्योक्ताओं से भी अनुचित लाम उठाता है। यह बात समाज के स्वामाधिक जीवन के लिए एक बड़ा सकट है।

विश्राप वक्तन्य—इसिलए भोजन-वस्त्र जैमी मूल ग्रावर्यकतात्रों की पूर्ति तो यथा-सम्भव गाँव-गाँव में या पाँच सात गाँवों की इकाई में हो जानों चाहिए, जिससे ग्रावमी विनिमय के दूपित चक्र से बचे। ग्रान्य वस्तुग्रों के सम्बन्ध में भी प्रत्येक बड़े गाँव या ग्राम-समूह का स्वावलम्बी होना ही ग्राच्छा है। पर यदि उनके रुम्बन्ध में ऐसा न भी हो तो इतना हानिकर नहीं, कारण, जब कभी ऐसा ग्रावस उपस्थित हो कि दूसरे स्थान में वह पदार्थ ग्राधिक पेटा या तैयार न हो ग्रायवा वहाँ से ग्राने में यातायात सम्बन्धी कोई बाधा उपस्थित हो जाय तो जनता का जीवन तो सकट में न पड़ेगा। साधारण परिस्थिति में, रोजमर्रा के जीवन में खासकर मूल ग्रावश्यकतात्रों के पदार्थों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न गाँवों या नगरों में विनिमय-कार्य का बदना परावलम्बन बदाना है। इसका यथेष्ट नियत्रण होना चाहिए, ग्रीर एक देश से दूसरे देश का व्यापार तो ग्रीर भी कम, तथा केवल कुछ खास दशाग्रों में ही रहने देना चाहिए।

#### तेइसवॉ अध्याय

# मुद्रा व्यवस्था के दोष

श्राज लेनदेन एक मुनाफे की चीज बन गयी है, श्रीर महज लेनदेन का काम करने वालो ने ससार की सम्पत्ति पर श्रिधकार जमा रखा है। रुपये ने साधन को ही साध्य बना दिया है।

—जी० का० कुमारप्पा

साधन को साध्य समम लेने का फल यह होता है कि हमारा सामृ-हिक जीवन, हमारा सामाजिक संगठन अब पारस्परिक श्रम और सह-योग पर अवलिम्बत नहीं, पैमों के सहारे रोग, दु.ख और अभाव के एक विचित्र गोरखध्ये में उलमा हुआ लड़खड़ा रहा है।

—रामकृष्ण शर्मा

आजकल विनिमय के मान्यम के लिए खासकर सोने चाँदी के सिक्के काम म लाये जाते हैं। नोट ग्रावि कागजी मुद्रा का चलन बढ़ रहा है, उसका ग्राधार धातु की मुद्रा ही है, ग्रीर इसके एवजी या स्थानापन के रूप में ही उसका व्यवहार होता है। इस समय हमारे जीवन में मुद्रा का महत्व कितना बढ़ा हुग्रा है, तथा मुद्रा-व्यवस्था से क्या हानियाँ है—इन बातों का ग्रागे विचार किया जाता है।

मुद्रा का वेहद महत्व—विनिमय की वर्तमान पद्धित से मुद्रा को यसाधारण महत्व मिल गया है। पहले जब प्रत्येक गाँव अपनी रोजमर्रा की सावारण जरूरते पूरी करने के लिए स्वावलम्बी था तो आदमी स्थानीय पदार्थों का अदल-बदल करके सहज ही अपना काम चला लेते थे। उन्हें पैसे की विशेष आवश्यकता नहीं होती। पैसा तो उन्हें खासकर उसी दशा में जरूरी मालूम होता था, जब उन्हें कोई ऐसी चीज लेनी होती थी जो दूर-दूर के स्थानों में मिलती थी। इस प्रकार पैसे का उपयोग बहुत कम ही होताथा।

मारत में सतरहवीं-अठारहवीं सदी तक ऐसी ही बात थी। श्री विनोवा ने कहा है—'अग्रेजों के राज्य में यहाँ पर पेसे की कीमत बढ़ गयी। गॉब-गॉब के उद्योग ट्ट गये और गॉब के लोग शहर से चीजें खरीदने लगे। इस तरह से पैसे के गुलाम होने के कारण वे प्रेम को मूल गये। आजकल इन लोगों ने येसे की विद्या बनायी है और उसको 'अर्थशास्त्र' नाम दिया है। अपने घर का पेसा कैसे चढ़ाना, इसकी वह विद्या है। लेकिन वह विद्या नहीं, अविद्या है।'

मन्ष्य मुद्रा-जीवी हो गया है—पहले श्राटमी खाने पहनने श्राटि के काम में श्राने वाली चीजों का सग्रह रखता था। श्रन्न को बन मानने का प्रमाण 'वन-धान्य' शब्द के प्रयोग से मिलता है। 'गो-धन' शब्द भी यहाँ बहुत प्रचितत रहा है, गो को धन की इकाई माना जाता रहा है। इस प्रकार मनुष्य पहले वस्तु-जीवी था। श्रन्न तो वह मुद्रा-जीवी है। धनवान कहे जाने वाले श्राटमियों के घरों में व्यवहारोपयोगी वस्तुएँ बहुत मामूली परिमाण में ही होती है। खलपित या करोडपित के यहाँ बहुधा साल भर के शुजारे लायक भी सामान नहीं होता। उसके यहाँ केवल सिक्के (या नोट) होते हैं। सिक्कों से श्राटमी का पेट नहीं भरता, न उसकी सदीं गर्मों से रज्ञा होती है। श्रनेक बार ऐसे श्रवसर श्राते हैं, जब सिक्का वहुत बड़े परिमाण में होते हुए भी श्राटमी श्रपनी मूल श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति नहीं कर पाता।

पाठकों ने एक राजा की कथा पढ़ी होगी। उसे ऐसा वरदान मिला या कि वह जो चीज छूता था, वह सोने की वन जाती थी। वह खुश था कि में अपना सोने का मड़ार मनचाहा वहा सकता हू। परन्तु जब उसका छुशा हुशा भोजन भी सोने में बदल गया और उसे भूखा रहना पटा तो उसे वरदान की उच्छता मालूम हुई और वह उसे शाप समभने लगा। मुद्रा-व्यवस्था ने शब व्यक्तियों तथा देशों को कुछ वैसी ही हालत में ला। दिया है, धन के लोभ के कारण हम भोजन-वस्त्र श्रादि की सामग्री को सिक्कों में बदल कर कट पा रहे हैं।

श्रम श्रीर उत्पादन मुद्रा के लिए—इस समय हमारे समस्त लोक-व्यवहार का केन्द्र मुद्रा है, उसी के लिए हम श्रम करते हैं श्रीर उसी को लच्य में रख कर उत्पादन किया जाता है। इससे विविध प्रकार का श्रम श्रीर उत्पादन करने वालों का पारस्परिक मेल-जोल श्रीर धनिष्ठता नष्ट हो गयी है। जैसा कि श्री रामकृष्ण शर्मा ने लिखा है—'श्रम एक किसान दूसरे से यह कहता हुश्रा बहुत कम देखा जाना है कि भाई मेरे खेत मे चार दिन सिचाई करा दो, में तुम्हारे खेत मे चार दिन शुडाई करा दूंगा। श्रम वह कहता है कि चलो हमारे खेत मे पानी चला दो, दो श्राने पैसे दे जा। श्रम वी नहीं, उत्पादन भी पैसों के लिए हो रहा है। कल वाला किसान जो गेहूं, जौ या तूर की पैदाबार करके श्रपनी तथा सामाजिक श्रावश्यकताश्रों की पृर्ति का दायित्व सभाले हुए था, श्राज वही जौ, गेहूं या तूर की श्रपेचा गन्ने की फसल पर उतर श्राया है श्रीर चीनी की मिले उसकी खडी फसल को लेकर तत्काल पैसे दे देती है, इस प्रकार वह श्रमेक भभटों से बचने की तो सोचता ही है, पैसे भी उसे श्रिधिक मिलते है। श्रम उसका लद्ध पैसी पर है, न कि जीवनावश्यकताश्रो पर ।' क

मुद्रा-व्यवस्था से समाज के आर्थिक जीवन में अस्थिरता— पैसे का उग्योग वस्तुओं का मूल्म मापने वाली इकाई के रूप में है। यदि इस इकाई का ही मूल्य समय-समय पर वदलता रहे तो यह दूसरी वस्तुओं का मूल्य स्थिर रखने में सर्वथा असमर्थ होगी, यह स्पष्ट ही है। जब पैसे के मूल्य में अकरमात या एक दम भारी उथल-पुथल हो जाती है तो जिस समाज की सारी अर्थव्यवस्था का आधार ही पैसा है, उसके जीवन में भयकर अस्थिरता उत्पन्न होना स्वामाविक है। श्री विनोबा ने कहा है—'आज रुपये के एक सेर चावल, कल डेट सेर, दस साल पहले १२ सेर थे, कौन जाने कब और कितना होगा। इस तरह इस मूठे पैसे को हम सिर्फ निवाह नहीं रहे है, हमारा कारोबार ही बना चुके हैं। अगर लफ्ने को हम कारोबारी बनाये तो हम धोखे में नहीं आयेंगे तो और क्या होगा।'

मूल आवरयकताओं की उपेत्ता और व्यापारिक वस्तुओं की भरमार—मुद्रा-व्यवस्था के कारण हम प्रायः ऐसी चीजो के उत्पादन की ओर अधिक ध्यान देते हैं, जिनसे मुनाफे आदि के रूप में हमें अधिक

**<sup>\* &#</sup>x27;नवभारत'** 

से अधिक पेसा मिले । इससे विविध देशों में व्यापारिक वस्तुज्ञों का परिमाण् तो वह गया है पर लोगों की मृल आवश्यकताओं की चीने कम रहती हैं। व्यापारिक वस्तुज्ञों को अनेक बार मध्यम श्रेणी के तथा निर्धन लोग भी खरीट लेते हैं, इससे उन्हें अपनी मृल आवश्यकताओं की पृनि में बहुत कष्ट उठाना पडता है। इस प्रकार उनका जीवन सकटमप्र होने का एक मुख्य कारण् व्यापारिक वस्तुज्ञों की अधिकता हे, जिसका मृल वर्तमान मुटा-व्यवस्था है। इस के चक्र में पडने से अब किसान केवल उपयोगी अना व का उत्पादन नहीं करता, विक्त वह कई ऐसी चीनों की खेती में लगा रहना हे, जो समान के लिए हानि-कारक है। मृल से पीडित जनना के लिए अब पेदा करने के बनाय वह तमाखू आदि पैदा करता है, जिसे वेचने से उसे अधिक लाभ होता है। अस्तु, व्यापारिक हिन्द में किया हुआ यह उत्पादन बहुत अनीतिमय और अनिष्टकारी है।

त्रादमी अपने पदा किये हुए पदार्था से वचित—सुदा-व्यवस्था से हमें पद-पद पर 'समुद्र में भी मौन प्यासी' के उदाहरण मिलते हैं। ग्रन्नदाता किसान प्रायः वटिया अन्न पर निर्वाह करते हैं, और वह भी उन्हें अनेक दशाओ में काफी नहीं मिलता। उनका बढिया ऋत्र उनके हाने के लिए नहीं होता, वह तो विक्री के लिए होता है। किसान उसे वेच कर पैसा प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। प्रायः देखने में त्राता है कि गाँवों के जिन ग्वालों के यहा मनों दूब होता है, उनके बच्चों को दूध नसीव नहीं होता। वे लोग अपनी गाय भैंत का अधिक से अधिक दूध निकालते है, यहाँ तक कि बिध्नेया बछड़े ग्रौर पड्डे को भी यथेण्ट दूध नहीं पीने देते। कुछ दणात्रों में तो वे गाय के बच्चा को थोड़े दिन का होने पर ही कसाई को वेच कर उसके दाम उठा लेते हैं, ग्रीर फिर गाय को धोखा देने के लिए, उसका दूध निकालते समय उसके सामने एक नकली बच्चा खडा कर देते हैं, जिससे गाय दूध देने लगे। इस प्रकार वे अधिक से अधिक दूध निकाल कर उसे वाजार मे ले जाकर हलवाइयों के हाथ वेच देते हैं, अथवा उसे अपने घरां में जमा कर उससे धी निकाल कर पेसा प्राप्त करने की फिक्र में रहते हैं। उनके बच्चों को सिर्फ मट्टा या छाञ्ज मिलती है। माली या बागवान श्रापने यहाँ की मत्र श्रन्छी बढिया साग-भाजी श्रीर फलों को वेच जालते हैं। उनके बालकों को यह सिराया

जाता है कि ये चींजे हमारे खाने की नहीं हैं, ये वेचने की हैं, इनके दाम उठाने हैं। इस तरह के अनेक उदाहरण हमारे चारो ओर मौजूद हैं और मुद्रा-व्यवस्था के दोषों की घोषणा कर रहे हैं।

परिग्रह श्रोर स्वार्थ-भावना की वृद्धि—वर्तमान मुद्रा-व्यवस्था में यह गुण समका जाता है कि इससे श्रादमी को उसे बचा कर रखने, उसका सग्रह करने की सुविधा है। पर इसके दूवरे पहलू का विचार नहीं किया जाता। श्रव श्रादमी को परिग्रह के लिए श्राच्छा साधन मिल गया है। वह निन्यानवे के फेर में रहता है। श्राधिकाधिक मुद्रा-सग्रह करने की फिक्र करता है। उसकी रुग्णा की सीमा नहीं। पहले जब मुद्रा का चलन न था तो श्रादमी श्राच्य पदार्थों का संग्रह तो करता था, पर उसकी सीमा रखता था। श्रव श्रादि का सग्रह कोई कितना कर सकता है। उसके लिए पहले तो स्थान ही बहुत चाहिए। फिर, यह भी श्राशका रहती थी कि वह कुछ समय मे—वृद्ध, दो वर्ष मे—खराब हो जायगा। इसलिए श्रादमी उसमें से काफी हिस्सा श्रावश्यकता होने पर, दूसरों को देकर उनकी सहायता कर देता था। पर श्रव मुद्रा-व्यवस्था होने की दशा में वह वात नहीं रही। मुद्रा रखने के लिए स्थान नाम मात्र का चाहिए श्रीर उसके खराब हो जाने का डर है ही नहीं। श्रादमी उसे श्रपनी श्रावश्यकता से कही श्राधिक जोडता रहता है, उसके खार्थ श्रीर परिग्रह पर श्रव कोई श्राकुश नहीं।

हिसा, चोरी ओर लूट—स्वार्थ और परिग्रह की भावना बढ जाने की दशा ने, समाज में जो ग्रादमी शान्तिपूर्वक सरल सीधे उपायों से धन-सग्रह नहीं कर पाते उनमें से बहुत से नीति ग्रानीति का विचार छोडकर चाहे जैसे उपायों को काम में लाने लगते हैं। इस प्रकार हिंसा, चोरी ग्रीर लूट का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, ग्रीर इसमें मुटा-व्यवस्था बहुत सहायक सिद्ध होती है। ग्राटमी के लिए ग्रानां ग्राटि तो टस-बीस रपये का (मन दो मन वजन वाला) भी चुरा कर ले जाना बहुत कठिन है, पर वह सैकड़ों रुपये सहज ही इस तरह छुपा कर ले जा सकता है कि दूसरों को मालूम न हो। नोटो की तो बात ही क्या, वह तो बहुत ही बड़ी बड़ी रकमों के ग्रासानी से चुराये जा सकते है। ग्रामीरों के यहाँ सौ-सौ वा हजार-हजार रुपये के नोट रहते हैं, वे कितनी बड़ी कीमती तक के ले जाये जा सकते है, यह पाठक सहज ही ग्रानान करले। ग्रस्तु, हिसा,

चोरी श्रीर लूट वड़े परिमाण में होने में मुटा-व्यवस्था विलक्त् रूप से सहायक है, वह स्पष्ट है !

[ नोटों की चोरी तो पशु-पद्मी भी कर लेते हैं, यत्रिप इनसे उनका कुछ भला नहीं होता। उपयुक्त पित्तयों लिएते समय (२ अगस्त ५६) समाचार मिला कि छारा मुफिस्त थाने के शेरपुर गॉव मे एक व्यक्ति जो अपने भीगे हुए ५-५ उपये के दो नोट सुना रहा था, उन्हें दो चिडियों ने चुन लिया। वे दोनों नोट कुएँ मे गिर गये थे और किटनाई से बाहर निकाले गये थे। नोटा को चिडियों ने उससे अधिक जरुरतमन्द व्यक्ति को दिया था क्या किया, पता नहीं चला।]

लोक-जीवन में मरकार का हस्तजेप—मुटा का महत्व बहुत बढा हुआ होने से तथा उसे चलाने, उतका मप जीर परिमाण निर्वारित करने ना कार्य सरकार के मुपुर्व होने से हमारे सामाजिक जीवन में सरकार का हस्तजेप बहुत ही बढ़ पत्रा है। हम अपने रोजमर्रा के व्यवहार में अपनी देनिक आव-र्यकताओं की पृर्ति में सरकार का सहारा अनिवार्य प्रतीत होता है। हमारे जीवन की बागडोर उसके हाथ में चली गत्री है। हम न्वय सरकारी हस्तचेप का समर्थन करते हैं और समत्र आने पर अपनी इस मत्रकर मृल के दुप्परिणाम को भुगतते हैं। दूसरे महायुद्ध (१६३६-४५) के समय जनता को बाजार में अपने उपयोग की चीजे लेने में जो कठिनाई उपस्थित हुई, वह सर्वविदित है।

मानवता का हास—विशेष खेट श्रीर लप्जा की बात यह है कि श्रव हम श्रादमी का मूल्य मुटा या धन में श्राक रहे हैं, जो जितना श्रिक धनवान है, वह उतना ही श्रिषिक गुण्वान श्रीर योग्य समका जाता है। हम यह नहीं सोचते कि उन धनवानों में मानवी गुण कहाँ तक है, उन्होंने श्रपने सामाजिक जीवन में लोकसेवा क्या की है, उनमें नेतिकता कितनी है। इसका परिणाम यह है कि श्रादमी नेकचलन श्रीर श्रच्छे गुणों वाला बनने की परवाह न करके, जेने भी हो धनवान होना चाहते हैं, श्रीर इसके लिए मले-बुरे सभी उपायों को काम में लाते रहते हैं। ऐसी विचारधारा श्रीर ऐसे व्यवहार से व्यक्ति का तथा समाज का पतन होना स्वामाविक ही है। इससे बचने के तरीकों का विचार इस एउट के श्रालिरी श्रध्याय में किया जायगा।

कागजी मुद्रा-जो वाते रुपये-पैसे या धातु-मुद्दा के वारे में कही गयी हैं, वे कागजी मुद्रा ऋर्थात नोटो ऋादि के सम्बन्ध मे भी लागू होती हैं, हाँ, ऋनेक दशात्रों में, कहीं अधिक परिमाण में। नोटो को सप्रह करके रखना, रुपये-पैसे की अपेन्ना और भी अधिक सुविधाजनक है। फिर, वहत सी मुद्रा सरकारी मोहर के कारण ही चलती हैं, उसका वास्तविक मूल्य (धातु मूल्य) उसके चलन-मूल्य से बहुत कम, यहाँ तक कि कुछ दशात्रों में तो तिहाई-चौथाई ही होता है। कागजी मुद्रा में तो वास्तविक मूल्य कुछ होता ही नहीं। सौ रुपये का नोट हो या हजार रुपये का, उनका यह चलन-मूल्य केवल सरकारी मोहर से ही होता है। अन्यया उस कागज का मूल्य एक पैधा भी न मिले। सिक्कों की तरह नोटो का मूल्य तत्कालीन सरकार की मोहर के कारण होता है। यह मूल्य तभी तक रहता है जब तक सरकार उसे मान्य करती है। किसी देश की सरकार के बदल जाने पर नयी सरकार उस मूल्य को श्रस्वीकार कर सकती है, फिर इससे चाहे उसे कुछ नैतिक च्रिति ही उठानी पड़े। एक देश के नोटो का दूसरे देश मे तो कोई मूल्य होता ही नहीं । अनेक बार जब किसी राज्य में नोट आवश्यकता से अधिक जारी कर दिये जाते हैं, और इनके लिए यथेष्ट धातु ( सोना-चाँदी ) नहीं रखा जाता तो वे ऋपने ही देश में अपना मूल्य बहुत-कुछ खो बैठने है। खासकर महायुद्ध त्रादि के समग इसका कटु त्रानुभव होता है। तो भी त्रादमी इन्हे प्राप्त करने त्रीर जोड कर रखने को बहुत उत्सुक रहते हैं, यद्यपि इनसे उनकी भूख-प्यास या सदी-गर्मी नहीं मिटती। उनकी कोई शारीरिक जरूरत प्री नहीं होती।

विशेष वक्तव्य — पिछले समय में श्रादमी में सिक्को या नोटो को जोड-जोड कर रखने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढती रही है। बैकों ने उसे इस कार्य में विलच्चण सुविधा प्रदान कर दी है। किसी श्रादमी की श्राधिकतम जमा कितनी (कितने हजार, लाख या करोड रुग्ये) होगी, इसकी श्रव कोई सीमा ही नहीं रही है। बैंको के विपत्र में श्रागे लिखा जायगा, तभी यह भी विचार किता जायगा कि इनकी वर्तमान पद्धति में क्या दोप हैं, श्रीर वास्तव में इन्हें किस प्रकार चलाया जाना चाहिए।

### चौवीसवां अध्याय

## वेंक

पूँजी या धन के बुछ लोगों के हाथ में मचित हो जाने में भारत की आवश्यकता की पूर्ति न होगी, वह तो तभी होगी, जब उसका वितरण १६०० मील लम्बे और १४०० मील चौड़े इस भूखड के सात लाख गावों में इस प्रकार हो कि वह गाँव वालों को मुलभ हो जाय।

— गाँवीजी

श्राम तौर से धन चाँटी श्रोर सोने के सिक्कों के रूप में ही जमा किया जाता है, श्रोर जमा करने का यही तरीका जहरीला है, हॉ वैकों में जमा करनी तो वेहट जहरीला है।..... सचमुच सुख पैसे के जमा करने में नहीं है, उसके छितराने श्रोर विखराने में ही है।

---भगवानदीनजी

मुद्रा तथा नोट ख्रांदि के बारे में लिख चुक्तने पर ख्रव हम इनसे सम्बन्ध रखने वाली सस्था ख्रयीत् वैकों के विषय में विचार करते हैं। ख्रकसर हम वेकों के फायदों की बात किया करते हैं ख्रोर वैकों के बढ़ने को देश भी ख्रार्थिक उन्नति का लच्च समक्तते हैं। इनसे होने वाली बुराइयों की ख्रोर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है।

वैकों से हानि; पूँजी का देन्द्रीकरण—वड़े-वड़े यत्रोत्रोगों श्रौर कल-कारखानों में श्रम का केन्द्रीकरण होने की द्युराइयाँ पहले वतायी जा चुकी हैं। वेकों में पूँजी का केन्द्रीकरण होता है, इन में बहुत से श्रादमी श्रपनी-श्रपनी रकम जमा करते हैं, इससे जो पूँजी पहले त्रियरी हुई होती हे, वह एक-एक स्थान पर उकट्टी हो जाती है। श्रीर, यह तो साबारण अनुमव की बात है कि जिनने श्रादमी त्रैंकों में रुपया जमा करते हैं, उनकी श्रपेक्ता वेंकों से उपार लेने वालों की सख्या बहुत कम होती है। इस प्रकार जिस पूँजी का उपयोग पहल

बहुत से आदमी करते, बैको के कारण उसका केन्द्रीकरण हो जाता है, और उसका उपयोग थोड़े से ही आदमी करने लगते हैं। ये लोग उसे ऐसे काम में लगाते हैं, जिससे इन्हें अधिक से अधिक आय हो, दूसरे शब्दों में यो कहा जा सकता है कि इनके द्वारा पूँजी जनता का अधिक से अधिक शोषण करने में लगायी जाती है, इनके इस दुष्कमें का सहायक साधन बैक है।

येंकों की दृषित व्यवस्था— बात यह है कि आजकल बैक मुख्य-तथा मुनाफा कमाने में लगे रहते हैं। जो भी व्यक्ति या सस्था इन्हें अधिक व्याज दें सकती है, उसे ही ये रुपया उधार दें देते हैं, फिर चाहे वह आदमी या सस्था उस रुपये को किसी भी लोकहित-विरोधी या जनता का शोषण करने वाले काम में लगाये। प्रायः प्रत्येक बैक पर एक व्यक्ति अथवा कुछ इने-गिने व्यक्तियों का प्रभुत्व होता है, और वे ही उसके अधिकाश प्रवन्ध और मुनाफे के अधिकारी होते हैं। वर्तमान काल में अनेक आदमी बैंकों में रुपया जमा करके सिर्फ उसके सद से खूब मौज उडाते हैं और वेकारी का जीवन वितातें हैं। सद के बारे में खुलासा विचार अगले खड में किया जायगा। यहां तों खासकर इस बातकी ओर ब्यान दिलाना है कि बैक अपनी सफलता इसी में समस्तते हैं कि खूब रुपया जमा करके उससे अधिक से अधिक लाम उठाये। अपनी आमदनी बढाना ही वे अपना लच्य मानते हैं, चाहे उनके द्वारा सर्वसाधारण का हित न हो कर, उलटा अहित ही क्यो न हो।

मिश्रित पूँजी के वैंकों का व्यवहार—उदाहरण के लिए मिश्रित पूँची के वैंको की बात ले, जो प्रायः परिमित देनदारी के होते हैं। इनके अनेक हिस्सेदार बैंक के कारोबार की ओर असावधान हो जाते हैं, और सचालक अनाप-शनाप खर्च कर डालते हैं। फिर, हिस्सेदारों (पूँजीपतियों) का श्रमियों से सम्पर्क नहीं रहता और वे उनके सुख दुःख का समुचित व्यान नहीं रखते। अमरीका आदि कुछ देशों में बडी-बडी वैंक-कम्पनियाँ राजकर्मचारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों को अपने पत्त में करके मनचाहे कानून बनवाने में सफल हो जाती हैं। कुछ कम्पनियाँ अपने प्रतिद्विन्दियों को व्यवसाय-स्तेत्र से हटाकर पदार्थों को घटिया बनाकर अथवा महगा वेचकर मनमाना मुनाफा लेने की

चिन्ता मे रहा करती हैं। इन कम्पनियों में नेतिक श्रादर्श नहीं रहता। सचालक प्राय श्रपने मित्रों तथा रिश्तेदारों को बड़े-बड़े बेतन पर नियुक्त करा देते हैं, श्रोर श्रपने मिलने वालों से कचा माल महंगे दामों में लाकर उसे कम्पनी के नाम लिखा देते हैं। बनाबदी हिसाब के द्वारा वे मुनाफा श्राविक दिखा देते हैं श्रीर इस प्रकार हिस्सा की कीमत बढ़ जाने पर श्रपने हिन्से बेचकर लाभ उटाते हैं। सचालकों की ऐसी बेईमानी तथा छल-कपट से सर्वसाधारण को बहुत बोदा श्रीर हानि होती है। राज्य के कान्नां द्वारा उन पर कुछ नियत्रण किया जाता है, पर वे बहुधा कान्न से बचने के नय-नये उपाय निकाल लेते हैं।

वैकी ने हमार रुपये का हमारी भावना के विरुद्ध उपयोग वैंकों से ग्राजकल ग्रनेक दशाग्रों में हमारा रुपया ऐसे काम में लगाया जाता है, जहाँ हम रुमी लगाना न चाहने। प्रायः जब किसी ग्रावमी के पास कुछ काफी बचत होती है तो वह उसे बेंक में जमा करा देता है। इसी प्रकार जब किसी सरुग के पाम कुछ बड़ी रकम जमा हो जाती है तो यही समक्का जाता हे कि वह मत्री या सभापित ग्रादि किसी पदाधिकारी के काम न ग्राकर किसी बेंक में जमा करा दी जाय, जिससे वह ग्राधिक सुरिच्चित रहे ग्रीर व्याज भी मिले। बेंक हम ऐसा ही पसन्द करते हैं, जो हमें सब से ग्राबिक ब्याज दे। हम यह नहीं सोचते कि वह बेंक हमारी रकम का उपयोग कैसे काम में करेगा, ग्रोर वह काम हमारी भावना के कहाँ तक ग्रानुकुल या प्रतिकृत होगा। इस प्रकार यह गर्यथा सम्भव है कि गोरचा ग्रीर ग्रामोत्रोगों के लिए सचित निवि बेंकों द्वारा गोहत्या ग्रीर यत्रोत्रोगी कामों में काम ग्राये। श्री विनोवा ने कहा है—

'चर्ला सघ का पेसा बैंक में पड़ा रहता है, जिसका ब्याज उन्हें मिलता है। सोचने की बात है कि ब्याज मिलता कहा से हैं। वह पेसा दूसरे ध्यों में लगाया जाता है, इसलिए ब्याज मिलता है। चर्ले के लिए दिया हुन्ना 'इयर-मार्क' (निश्चित परिमाण का) पेसा गोसेवा जैसे अच्छे काम में लगाया जा सकता है। यह मर्यादा हम मानते हैं और वह ठीक भी है। लेकिन बैंको द्वारा दूसरे बधों में वह लगाया जा सकता है और लगाया जा रहा है। यह एक महान आपित्त है। यह धन-लोभ ही है, चाहे सस्था के नाम से ही क्यों न हो। इसी तरह हमने कस्तूरवा कोप में फड़ इकट्टा किया है और अर गावी जी

के स्मारक में किये जा रहे हैं। इतने पैसे की जरूरत क्यों होनी चाहिए ? श्रीर श्रमर पैसे की जरूरत है श्रीर उसे इकट्ठा किया गया है तो साल दो साल में वह खत्म करना चाहिए। पर वह बनता नहीं श्रीर बैंक में पैसा रख कर ब्याज लेने की बात चुमती नहीं। उसमें हम दोष नहीं देखते, कारण, हम रहते ही ऐसे समाज में है, जहाँ ब्याज न लेना मूर्खता माना जाता है। \*

अमानुषिक व्यवहार—वैको के कारण अब आदमी लाखो करोडो रुपये आसानी से उनमे जमा कर सकता है। लोभी व्यक्ति अपनी वैक की जमा बढाने में लगा होता है। उसके लोभ की कही सीमा नहीं। दस हजार रुपये जमा हो गये तो ग्यारह हजार करने की इच्छा है। अगर दस लाख हो जाय तो ग्यारहवें लाख के लिए प्रयत्न जारी रहेगा, चाहे उसके पास पड़ोस के आदमी या रिश्ते-दार आदि घोर आर्थिक कष्ट सहते हो। पहले जब आदमी के पास अन का भडार होता था तो वह जब दूसरों को भ्खा-नगा देखता तो उसका हृदय सहज ही पिघल जाता और वह उनकी सहायता के लिए अपना मडार खोल देता, पर अब आदमी अपनी वैक की जमा में सहज ही कमी करना नहीं चाहता, उसे हमेशा यह फिक लगी रहती है कि अगर वह करोडपित है तो कही लखपित न रह जाय।

वैंकों का उद्देश्य क्या हो ?—बैंकों को चाहिए कि जनसाधारण की रोजमर्रा की ख्रार्थिक समस्याए हल करने में सहायक हो, खेती और उद्योग धंधों की उन्नति के लिए आवश्यक सुविधाए प्रदान करें, खासकर गांवों की जनता के मार्ग में आने वाली किठनाइयाँ दूर करें। पहले कहा जा चुका है कि किसी देश की आर्थिक उन्नति का माप यह नहीं है कि उसकी नकदी या पूंजी का परिमाण बहुत अधिक हो, वरन् यह है कि उससे आम निवासियों की मूल आवश्यकताएँ पूरी हों, और उन्हें अपने सास्कृतिक विकास का अवसर मिले। बैंकों को इस दिशा में महत्वपूर्ण भाग लेनेवाला होना चाहिए। वैंकों की कार्य-प्रणाली का सुधार—इस समय बैंकों का मुख्य काम

क सर्वोदय सम्मेलन, राऊ, के खुले ऋघिवेशन में दिये गये भाषण से।

लोगों का रुपया जमा करके उस पर साबारण मूट देना और दूसरे श्रादिमियों को उचार देकर उनसे श्राधिक सुट लेना है। इस प्रकार वे सद लेते हैं,श्रीर देते भी है। 'सद' के श्रध्याय में श्रागे बताया जायगा कि सूट लेना सर्वोदय भावना के विरुद्ध हैं, श्रीर सद की श्रामदनी वसन करने के लिए सद पर रुपया जमा करना भी श्रानुचित है। व्यक्तिया की भाति सस्याश्रों की कार्य-प्रणाली में सर्वोदय हिंद रहनी चाहिए। इस प्रकार बैंक ऐसे होने चाहिए जो लोगों का क्ष्ट या सम्द हटाने में सहायता करें, श्रीर श्रपना स्वार्थ सिद्ध करने का लच्च न रगें। उन्हें तो लोकहित के लिए यथा-सम्भव त्याग करने का ही श्रादर्भ गयना है। ऐसे बेंक सद श्रादि की श्रामदनी के साधन न हो कर बाटे का ही कारोबार करेंगे।

जन कि वैंको को अपनी पूजी वढाने का लोम नहीं होगा, तो ये हर किसी को उबार देने की वात नहीं सोचेंगे। ये तो ऐसे ही व्यक्तियों को उबार देगे, जिन्हें उमकी आवश्यकता वास्तव में अपने भग्या-पोपण या विकास के लिए हे, न कि नशेखोरी, विलासिता, ऐश्वर्य और बाहरी आडम्बर के लिए।

यह कहा जा सकता है कि ऐसी कार्यपढ़ित वाले वेक चलेगे करें। उनमें रूपया कहाँ से आयेगा । इस विपय में हमें जानना चाहिए कि परोपनार भाव से काम करने वाले, दूसरों के लिए त्याग करने या घाटा उठाने वाले थोटे-गहुत व्यक्ति सभी जगह सभी समय में होते रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को खोज कर उनका सगठन किया जाय। यदि स्वार्था विनकों का सगठन हो सकता ह, तो क्या परोपकारी विनकों का सगठन नहीं हो सकता, जब कि वे भी समाज में निश्चित रूप से हैं। हां, ऐसा सगठन करने वाले म साहस, वेये और लगन चाहिए। अस्तु, यह कोरी कल्पना नहीं है कि परोपकारी व्यक्ति परोपकारी वेकों के हिस्सेदार बने और उसमें रूपना जमा करें। यह रकम क्रमश गढ़ने के बजाय घटेगी, पर इसके साथ परोपकारी भाई बहनों की नयी रकमें आती रहेगी। इस प्रकार वैकों का कारोबार चलता रहेगा। परन्तु यटि पृजी खर्च हो जाय और नयी पृजी जमा न हो तो भी घवराने की कोई बात नहीं। जब तक जो बेक रहेगा, उससे लोक-कल्पाण होगा। स्वार्थी बैंक भी तो अजर अमर नहीं होने। श

<sup>4 &#</sup>x27;व्याज वहयात्रा निषेघ' (ले०—श्री ग्रप्पा पटवर्घन) के ग्राधार पर ।

सहकारी समितियों की नीति और कार्य — वैकों का एक मेट सहकारी वैक हे, उनका सचालन सहकारी समितियों द्वारा होता है। इनकी नीति भी रुपया कमाने या अपनी प्ंजी बढ़ाने की न होनी चाहिए। इन्हें परोपकारी भावना से काम करना है। इसलिए इन्हें उन वातों का विचार रखना है, जो वैकों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में बतायी गयी हैं। इस प्रकार इनके सदस्यों को चाहिए कि जिस भाई की पसल अच्छी हो, वह ऐसे गल्ले को जो उसकी जरूरत से अविक हो, ऐसे लोगों के उपयोग के लिए समिति में जमा करे जिनकी पसल अच्छी नहीं होती, या जिनकी पमल उस वर्ष खराव हो गयी हो। जो गल्ला आदि गाँव भर की जरूरत से अधिक हो वह पास पड़ोस के गाँव के काम आ जाना चाहिए।

अगर किसी साल, किसी गाँव में सभी किसानों की फसल खराव हो जाय या कोई अन्य संकट उपस्थित हो तो उस गाँव की सहकारी समिति से यंथेण्ट सहायता मिलनी चाहिए।

ऐमी नीति रखते हुए, प्रत्येक बड़े गाव या ग्राम-समूह में बहु-उद्देश्य सहकारी समिति स्थापित होनी चाहिए, जिसके कुछ कार्य ये हो—

- १—वह गॉव वालों के लिए त्रावश्यक त्रीर त्राच्छे त्रान्न का, तथा यामोद्योगों के वास्ते कच्चे पदायों का यथाट संग्रह करे।
- र—वह गाँव की ग्रातिरिक्त-पैदावार की विक्री का प्रवन्ध करे, तथा उसके वदले में गाँववालों की ग्रन्य ग्रावश्यकतात्रों का सामान मगाने ग्रीर उसे गाँवों में वितरण करने की व्यवस्था करे।
- ३—वह खेती के लिए विदया बीज तथा कुदरती खाद ह्यादि का सम्रह रखे ह्योर किसानों को ह्यावश्यकतानुसार दे। इसी प्रकार वह उद्योग धन्धों में काम ह्याने वाले ह्योजार ह्यादि उपकरणों की समुचित व्यवस्था करे।
- ४--वह सरकार त्रीर जनता के बीच में मध्यस्थ रूपसे रहती हुई सरकारी -मालगुजारी वस्त्ल करने का प्रबन्ध करे।

त्राजकल फसल के दिनों में त्रानाज दूर-दूर की केन्द्रीय मिडयों में विक्री

के लिए ले जाया जाता है, श्रीर पीछे जब गाँव वालों को जरूरत होती हे तो वे उन मिडियों से ही बहुत महने भाव से लाने के लिए बान्य होने हैं। इसे लाने-लेजाने में काफी एर्च पटता श्रीर बहुत वर्गादी होती है। सहकारी मिन-तियों के प्रयत्न से श्रमाज बैंक खोले जाकर इसमें रोक-थाम होनी चाहिए।

**अनाज-गेंक** इस समय बेंक प्राय नकट स्पर्या ही जमा करते हैं। इससे किसानों को बहुत अमुविधा और हानि होती है। कल्पना करो, किसी किसान को फमल के समय तीन मन ग्रनाज वेचना है, जिसका भाव तीन नेर भी रुपता है, तो उसे उसके चालीस रुपये मिलते हैं, इसमें से किराता, चगी दस्तुरी दलाली ग्रादि के टो-तीन रुपये ग्रीर निकल जाते है। पीछे हिमान जब इस रुपये से अन खरीदना चाहता है तो अन्न का भाव चढा हुआ होता है, सम्भव हे, वह टो सेर का ही हो, फिर उसे मंडी से लाने में खर्च भी पहेगा। इस प्रकार उसे पौने दो मन से भी कम ग्रन्न मिल पायेगा । इससे किसान को होने वाली हानि सफट है। पहले की अपेचा उमकी कप-शानि लगमग आबी ही रह गयी। सहकारी समितियों का काम है कि अन जादि वरतुत्रों के वैंकों की पद्धति चला कर किसानो को इस अपार हानि से बचाये। ऐसे वैक में किसान फसल के समय ग्राना श्रतिरिक्त ग्रात्र जमा कर सकते है इस अन्त-कोप में से कोई किसान आवश्यकता होने पर निर्धारित नियमा के त्रानुसार त्राव ले सकता है। यह कार्य मुनाफे के लिए नहीं होगा, वरन् किमानो में सहकारिता की भावना बढाने श्रीर उन्हें एक-दूधरे को सहायता करने श्री किनात्मक शिच्वा देने के लिए होगा। कुछ स्थानों पर इस तरह की योजना त्र्यमल में त्रा रही है। त्रावश्यकता है, स्थान-स्थान पर ऐसी व्ववस्था हो, हा, त्रनाज को त्रान्छी दशा में रखना और समय-समय पर वटलते रहना चाहिए <u>।</u>

वस्तु-विनिमय वैंक — अनाज-वैरो के अतिरिक्त, जगह-जगह वस्तु-विनिमय वैंकों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इन वैंको में मनुष्य के जाम आने चाली प्रमुख वस्तुओं का समह रहे, और आदिमियों को कोई वस्तु जमा करके, उसके बदले में दूसरी वस्तु लेने की मुविधा हो। एक गाव या प्राम-समूह के आदिमियों को अपनी पेदावार वेचने तथा अपनी अन्य मूल आवश्यकताओं के पदार्थों को खरीदने के लिए दूर-दूर जाने की जरूरत न

हो । उनका काम वहाँ का वहाँ ही हो जाय. श्रीर वे कय-विकय की जटिलता से तथा इससे होने वाली श्रार्थिक हानि से वचे।

श्रम-ग्रेंक — ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि श्रादमी श्रपने श्रम के वदले भी जीवन की प्रमुख श्रावश्यकताश्रों के पदार्थ प्राप्त कर सके। श्रम करने का इच्छु क कोई व्यक्ति श्रपनी श्राजीविका की खोज में इधर-उधर भटकता फिरे, यह हमारे सामाजिक जीवन की दूपित पद्धित का जीता-जागता प्रमाण है। इस का श्रन्त होना ही चाहिए, श्रीर, इसका उपाय उपर्युक्त श्रम-वैक ही है। प्रत्येक ग्राम या ग्राम-समृह की पचायत को यह जानते रहना चाहिए कि वहाँ किस प्रकार के कैसे-कैसे काम की श्रावश्यकता है, श्रीर कौन-कौन व्यक्ति उसे पूरा करने योग्य हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति श्रीर श्रम का सामजस्य बैठाये। ऐसा होने से लोगो को पैसे की वर्तमान' दासता से छुटकारा मिलेगा श्रीर वे श्रपने स्वाभिमान की रच्चा करते हुए श्रच्छा नागरिक जीवन विता सकेंगे।

राष्ट्रीय वैक — प्रत्येक राष्य में एक राष्ट्रीय वैक होना चाहिए, जिसकी शाखाए देश के खास-खास केन्द्रों में हो। इस वैक का कार्य बड़े पैमाने पर हो, यह अन्य वैकों को आवश्यक होने पर सहायता दे। साधारणत्या ऐसी सहायता का अवसर कम ही आयेगा, जब कि देश भर में सहकारी वैक, अनाज-वैक और वस्तु-विनिमय वैकों का जाल सा विछा हुआ होगा और ये सब वैक एक दूसरे के सहायक होंगे। हा, कभी सयोग से किसी बड़े च्लेत्र में अकाल आदि पड जाय तो राष्ट्रीय वैक उसका कष्ट-निवारण करेगा। यह वैक किसी ऐसी फसल की खेती को या ऐसे उत्योग धघे को कोई सहायता न देगा, जिसके द्वारा केवल सुट्टी भर लोगों को खूब मुनाफा, और थोडे से आदिमियों को आजीविका मिले, परन्तु बहुसख्यक अभी वेकार हो जायँ।

सर्वोदय त्र्यर्थव्यवस्या मे प्रत्येक श्राम या ग्राम-समूह त्रापनी मूल त्रावश्यक-तात्रों के सम्बन्ध में स्वावलम्बी होगा तो देश के स्वावलम्बी होने में कोई शका ही नहीं है। तथापि विशेष परिस्थितियों में ऐसा सम्भव है कि किसी ऐसी वस्तु की त्रावश्यकता हो जो दूसरे देश से लेनी पढे। इस प्रकार कुछ विदेशी विनिमय की त्रावश्यकता होगी, यह कार्य राष्ट्रीय वेक द्वारा किया जायगा, श्रीर जैसा त्रागे वताया जायगा, श्रनेक दशाश्रों में वस्तु-विनिमय द्वारा ही हो सकेगा।

विशेष वक्तव्य—भारत में तथा और भी बहुत से स्थानों में बेक सर्वसाधारण की सस्या नहीं हैं। इनका अविकाण कारोबार कुछ बनी लोगों तक सीमित होता है, उन्हें ये और अविक बनवान बनाने में सहायक होते हैं। इन सीमित होता है, उन्हें ये और अविक बनवान बनाने में सहायक होते हैं। इन बैंकों में करोडों, अरबों रुपये जमा होते हुए भी देश के असरहम गरीबों के लिए बनका होना न होना बराबर है। उन्हें इनसे कोई गहत नहीं मिलती। इन बेंकों का आवाग पूजी हे, अम या जिन्स नहीं। आवण्यकता है कि ये अम और जिन्स का आवार पर चलाये जाव, और यदि इनमें कुछ इन्म हो, बह भी सर्व साधारण के हित में काम आये।

#### पचीसवां अध्याय

# सही कीमत

जीवन के लिए ज्यादा महत्व की चीजो की कीमत ज्यादा आकी जाय और कम महत्व की चीजो की कीमत कम।

—किशेरताल मश्रूलाता

सामाजिक आवश्यकता से ही किसी चीन की कीमत आंकी जानी चाहिए। आज हमारी शिक्षा तो हमें हर चीज को पैसे से तोलने का सवक सिखा रही है।

—जो का कुमारापा

श्रर्थशास्त्र में मूल्य या कीमत का वडा महत्व है, यहाँ तक कि इसे श्रर्थ-शास्त्र का केन्द्र-विन्दु कहा जा सकता है। वास्तव में हमारे जीवन में मूल्या-कन का विषय बहुत विचारणीय है।

मृत्य के दो भेट—जब हम यह कहते हैं कि अमुक वस्तु बहुत मृत्य-वान या कीमती है तो इसके आगे दिये दो अथो में से कोई एक या दोनों ही हो समते है—(१) इसकी उपादेयता बहुत है, यह बहुत उपयोगी है, और (२) इससे दूसरी वस्तुऍ बड़े परिमाण में खरीदी जा सकती है या इसके खरीदने के लिए दूसरी वस्तुओं की काफी परिमाण में आवश्यकता है। इस तरह मृत्य के दो भेट हुए—उपयोग-मृत्य और चिनिम्य-मृत्य। बहुत-सी चीजों का उपयोग-मृत्य अपेच्लाकृत बहुत अधिक होने पर भी उनका चिनिम्य-मृत्य नहीं के बराबर होता है, इसके चिपरीत, अनेक चस्तुओं का उपयोग-मृत्य पात. दुछ भी नहीं या बहुत कम होने पर भी उनका चिनिम्य-मृत्य बहुत बढा-चढा रहता है। उपयोग-मूल्य और विनिमय-मूल्य में अन्तर — कितनी ही चीजों के उपयोग-मूल्य और विनिमय-मूल्य में आकाश-पाताल का अन्तर होता है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि कुछ चीजे (जिनमें मनुष्य के जीवन-रक्त पदार्थ भी है) बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाती हैं, वे प्रकृति-दक्त है और प्रकृति ने उन्हें खूब उदारता से दिया है। आदमी उनका नित्य काफी परिमाण में उपयोग करता है और उपयोग करते-करते वह यह भूल सा गया है कि उनकी उपयोगिता कितनी अधिक है। इसके विपरीत, दूसरी कुछ चीजे ऐसी हं जो बहुत परिमित परिमाण में ही मिल पाती हैं। यद्यपि मनुष्य के लिए उनकी उपयोगिता विगेप नहीं है, पर उसके मन में उनके वास्ते खास आकर्षण हे, यह उनको स्तर करके रखना चाहता है। वर्तमान अर्थशास्त्रियों की भाषा में उनकी माग बहुन है, और पूर्ति कम है। लोगों में उन्हें लेने के लिए प्रतिस्पर्का या चढ़ाऊररी है। इस से उनके दाम अस्वामाविक रूप से बढ़ जाते हैं। एक हीरे आदि का उप योग-मूल्य नहीं के बराबर होने पर भी उसका विनिमय-मूल्य हजारों और लागो- रूपये होता है।

पंने को प्रतिष्ठा देना श्रोर श्रम की कीमत कम सम जना
गलत श्राज हम पदार्थों के उपयोग-मृत्य का विचार न कर विनिमय के
विचार से ही उसका मृत्याकन करते हैं। यह सरासर श्रमुचित है। श्री विनोधा
ने कहा है 'इन दिनों लक्ष्मी का रूपातर पेसे में किया जाता है। हम बाजा में
चावल वेचने के लिए ले जाते हैं तो व्यापारी एक भाषा बोलता ही नहीं।
कभी कहता हे चार श्राने सेर तो कभी छु. श्राने सेर। इस तरह दाम बदलते
रहते हैं। किसान समकता ही नहीं कि दाम क्यो बदने-उतरने चाहिएँ। एक
सेर चावल का मृत्य यह है कि उससे एक मनुष्य को एक दिन का पोपण मिलता
है। एक सेर श्रमाज की यह जो कीमत है वह न कम होती है, न बदती है। पिछ्ने
साल एक सेर श्रमाज से जितना पोपण मिलता था, उतना ही इस साल भी मिलता
है, लेकिन फिर भी बाजार में उसके दाम गिरने-बदते हैं। समक्षने की बात हे
कि चावल की कीमत न बदती है न गिरती है, बिल्क पैसे की कीमत बदनी है
श्रीर गिरती है क्योंकि उस पैसे की कोई कीमत ही नहीं है। उसे काल्यनिक

कीमत दी गयी है। चावल की कीमत तो तब बढेगी-गिरेगी, श्रगर कही ऐसा होजाय कि एक सेर चावल से जितना पोषण मिलता था, उतना ही पोषण सवा सेर या ७० तोले चावल से मिले। श्रापको खेत मे जाकर मेहनत करनी पड़ती है तब चावल पैदा होता है, लेकिन पैसा तो नासिक के छापाखाने मे पैदा होता है। उस पैसे की बराबरी चावल से कैसे होगी ? चावल है लच्मी, वह पोपण देता है, श्रीर पैसा है कागज या धातु। क्या पाच रुपये का नोट चवा-कर खाने से पोपण मिलेगा ? इसलिए पैसे को प्रतिष्ठा देना श्रीर श्रन्न की कीमत कम समक्तना बिलकुल गलत' है।

कीमत सम्बन्धी वर्तमान धारणा से श्रानिष्ट—श्राजकल सेर भर रोटी की अपेना पान भर लोहा श्रीर पान भर लोहे की अपेना एक तोला सोना तथा सेर भर दूध की अपेना छटाक भर शरान अधिक कीमती मानी जाती है। हम 'कीमती' चीजो के सग्रह श्रीर सचय में लगे है। धनी कहे जाने वाले श्रादिमयों के घरों में उनके उपयोग के विविध सामान के अलावा जो धन होता है, वह सोना, चादी, सिक्के या नोट आदि के रूप में होता है, जिसे वे अपने दूसरे माइयों की सहायता के लिए खर्च करने में काफी कजूस होते हैं। हमारा धनवान होना दूसरों के क्या काम का श्रानेक बार हमारा गांव या नगर अर्थशास्त्रियों के हिसान से धनी गिना जाते हुए भी भूखे मरने वालों का निर्दं य सान्नी होता है।

श्रामूल परिवर्तन की श्रावश्यकता; सर्वोद्य दृष्टि—कीमत सम्बन्धी वर्तमान विचार-धारा को श्रामूल बदलने से ही नीति श्रीर मान-वता की रत्ता होगी। हमारा व्यवहार ऐसा होने की श्रावश्यकता है कि जीवन के लिए जो चीज जितने श्रिषिक महत्व की हो, उतनी ही उसकी कीमत श्रिषक मानी जाय। इस विषय मे श्री किशोरलाल मश्रूवाला के कुछ सुभाव ये हैं \*\*—

१—प्राणो की, खासकर के मनुष्य के प्राणो की, कीमत सबसे ज्यादा त्राकी जानी चाहिए। किसी भी जड पदार्थ त्रीर स्थान की प्राप्ति को मनुष्यां के प्राणो से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए।

क 'जड-मूल से कान्ति' पुस्तक से

२—ग्रज्ञ, जलाशय, कपड़े, घर सफाई व तन्दुरुती वगरह से सम्बन्ध रखने वाली चीजें श्रीर उन्हें सिद्ध करने वाले धवे दूसरी सब चीजा श्रीर धर्घा की श्रपेचा पेसे के रूप में ज्याटा कीमत उपजाने वाले होने चाहिएँ।

3—देश की महत्व की सम्पत्ति उसकी अन्न पेटा करने की णक्ति त्रोर मानव सख्या के आधार पर निश्चित की जानी चाहिए, उसकी धनिज मामत्री, विरल सम्पत्ति या यत्रों के आधार पर नहीं। अगर एक आदमी के पास सोना या पेट्रोल पेटा करने वाली पाँच एकट जमीन हो ओर अन्न पेटा करने वाली पाँच सी एकट की खंती हो और उने इन दोनों में ने एक को छोड़ना पड़े तो आज के अर्थशास्त्र के मुताबिक वह पाच भी एकट की खेती को छोड़ देगा। मच्ची कीमत-गणित के मुताबिक उसे पाँच एकड़ वी प्यदान छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी ऐसा तरीका काम में लाना चाहिए जिनसे सम्पत्ति की कीमत स्वर्णपट्टी से नहीं, अन्नपट्टी से और उपयोगिता की णक्ति से ऑकी जात।

४—'तोने का भाव त्रमुक रुपये तोला हे श्रीर चावल का भाव श्रमुक रुपये मन है'—इस भाषा मे श्रव कोई श्रर्थ नहीं रह जाना चाहिए। सच पृद्धा जाय तो इसमें कोई श्रर्थ रहा भी नहीं, क्योंकि रुपया खुट ही न्धिर माप नहीं है। 'नोने का भाव की तोला श्रमुक मन गेहू या चावल है', ऐसी भाषा काम मे लानी चाहिए।

सामाजिक न्याय श्रीर कीमतं—सामाजिक न्याय की माग है कि किसी पटार्थ की कीमत माग श्रीर पृर्ति के निर्देशी निर्म से निश्चिन न होकर उसके उत्पादक के भरण-पोपण की श्रावश्यकता के श्रनुसार तय होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसा श्री जो० का० कुमारन्या ने कहा है—कल्पना नीजिए कि एक खर्र का रस निकालने वाले को श्रपने सतुलित श्राहार, म्वान्यम्य मकान श्रादि के लिए श्राज की कीमतों के श्रनुसार १५० व्यया मित माह की श्रावश्यकता है तो जितना रस वह ईमानदारी श्रीर होशियारी से एक माह में निकाल सके, उसके लिए उसे १५० रुपया मित माह मिलना चाहिए। हो सकता है कि इसके लिए हमें गुड की कीमत श्राज की वनिस्तत ज्यादा ऊँची रखनी पड़े। यदि हमारा उद्देश्य सामाजिक न्याप की स्थापना करना है तो ऊँची कीमतों से इरना नहीं चाहिए।

#### छ्व्वीसवां ग्रध्याय

### व्यापार और उसके साधन

श्रापके गांव में सब तरह की शक्ति है, तोभी श्राप भिखारी है. श्राप श्रपनी चीजों को वेचना चाहते हैं। श्रीर वेचते क्यों हैं ? पैसे के लिए। श्रीर, पैसा क्यों चाहिए ? वाहर से सारा पक्का माल खरीदने के लिए। श्रपना कचा माल श्राप वेचते हैं श्रीर पक्का माल मोल लेते हैं, इस तरह से श्राप लोग स्वराज्य का श्रनुभव नहीं कर सके गे।

—विनोवा

समाज की अर्थव्यवस्था में व्यापार का स्थान—श्रारम्भ में श्रादमी का मुख्य कार्य उत्पादन था, समाज मे श्रदल-बदल, पदार्थ-विनिमय या व्यापार का स्थान बहुत समय तक गौण था। उत्पत्ति में तो सब श्राटमी भाग लेते ये श्रीर व्यापार मे थोडे से ही, श्रीर जो श्रादमी व्यापार करते थे, वे श्रकेले इसी काम मे न लगे रहकर उत्पादक कार्य श्रवश्य करते थे। समाज का कोई वर्ग ऐसा न था, जो केवल व्यापार ही करे। श्रव तो व्यापारियों का एक श्रलग श्रीर बहुत बड़ा वर्ग है। वे उत्पादक न होकर केवल खरीद-वेच करने वाले रह गये है। वे उत्पादकों श्रीर उपयोक्तातों के बीच मे मध्यस्थ बने हुए है। इसलिए ये समाज के उक्त दोनों वर्गों को श्रिष्ठक से श्रिष्ठक दूर रखने मे श्रपना हित मानते हैं। वे उत्पादकों के श्राधिक है, श्रगर उनसे उन्हे कुछ माल मिल जाता है तो वे उसे उपयोक्ताशों के पास पहुँचा देते है, श्रन्यथा उन्हे कुछ काम नहीं रहता। इसलिए वे चाहते हैं कि उत्पादक ऐसा माल बनावे जिसकी उपयोक्ताशों मे श्रिष्ठक से श्रीष्ठक श्रीर जल्दी से जल्दी खपत हो श्रीर वे (व्यापारी) खूब मुनाफा ले सके।

व्यापार एक सेवा-कार्य है— ग्रमल में व्यापार वह है जिसमें ग्राद-मियों की ऐसी चीजों को, जो उनकी जलरत से ज्यादा हों, उन ग्रादमियों के पास पहुँचाया जान, जिन्हें उनकी ग्रानिवार्य ग्रावश्यकता हो। इस मकार द्यापार का ग्रायं केवल ग्रातिरिक्त वम्नुश्रों का ही विनिमय हे, ग्रापने मुनाफे के वान्ते लोगों को उनके लिए ग्रावश्यक मोजन-वस्त्र से विचत करके उन्हें कुछ फेरान, श्राप, भोगविलास की वस्तुए देना नहीं। इस प्रकार ग्रासली व्यापार के एक सेवा-कार्य होने में कोई सन्देह नहीं है। व्यापारियों को जानना चाहिए कि स्थानीय जनता को मूल ग्रावश्यकतात्रों की कौन-कौनसी वस्तुश्रों की कमी है, ग्रीर कौनसी वस्तुएँ ऐसी हे जो उनकी ग्रावश्यकता से ग्राविक हें। फिर उन्हें मालूम करना चाहिए कि ऐसे स्थान कौनसे हैं जहाँ वे ग्रापने यहाँ की ग्रातिरिक्त वस्तुश्रों को लेजाकर या मेजकर वहाँ से ऐसी वस्तुएँ ला सकते हे या मगा सकते हें, जिनका वहाँ तो उपयोग न होता हो, पर जो यहाँ (व्यापारियों के स्थान में) बहुत ग्रावश्यक हो। इस प्रकार व्यापारी दोनों स्थानों के निवासियों का हित-साधन कर सकते हैं, ग्रीर करना चाहिए।

सेवा का पारिश्रमिक—पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने-लेजाने में जो खर्च हो, उसे तो व्यापारी श्रपने ग्राहकों से लेगा ही, इसके श्रातिरिक्त वह श्रपने श्रम का उचित प्रतिफल या मेहनताना भी ग्राहकों से ले सकता है। इस प्रकार पदार्थों को खरीदने की कीमत से एक निर्धारित सीमा तक ऊँचे भाव से वेचने में कोई हर्ज नहीं है, हॉ, उसका बार्य जनता को सुविधाए पहुँचाना है, श्रीर सेवा भाव से ही किया जाना चाहिए। स्पट्ट हे कि व्यापारी के सेवा-कार्य के पारिश्रमिक की एक मर्यादा रहनी चाहिए। उसे उन लोगों की हैसियत का ब्यान रखना जरूरी है, जिनकी वह सेवा करता है। मामूली किसान श्रीर मजदूर के मेहनताने से श्रिधक लेने का उसे कोई नेतिक श्रिधकार नहीं। वर्तमान दशा में व्यापारी के मेहनताने की कोई सीमा ही नहीं, उसकी एक दिन की श्रामदनी इतनी हो सकती है जितनी किसी सावारण किसान की एक महीने में या कई-कई महीनों में भी नहीं होती।

सेवक श्रीमान वन गया !—इस प्रकार श्राष्ट्रिक काल में व्यापारी श्रीमान वन गया है। वह अपने स्वामी से कहीं श्रीष्ठिक धनवान हे जो सरासर श्रानुचित श्रीर श्रान्यायमूलक हे। इस विषय में श्री विनोश ने कहा है—

'मालिक गरीव वन गरा है त्रोर से रक श्रीमान वन गया है। त्रीर वह श्रीमान कैसे वना मालिक को लूट कर। त्राज त्रगर उन सेवको को कोई उनका धर्म सिखाये तो वे नहीं सीखेंगे। इसलिए त्राव मालिक को ही जाग जाना चाहिए। मालिक के जागने का मतलब यह है कि वह त्रपना त्राधार वाजार पर न रखे। मेरा तो विश्वास है कि त्रागर गाँव वाले त्रापनी जरूरत की चीजे गाँव में बना लेंगे तो हर गाँव बादशाह वन सकता है।' \*

इस समय व्यापार कैसा होता है, ग्रौर उसमें क्या नीति वर्ती जाती है, तथा सर्वोदय की दृष्टि से उपमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, इन बातों का विचार ग्रुगले श्रव्याय में किया जायगा, यहाँ व्यापार के मार्ग ग्रौर साधनों के सम्बन्ध में लिखा जाता है।

च्यापार के मार्ग झोर साधन—व्यापार के तीन मार्ग हैं—स्थल-मार्ग, जल-मार्ग झौर वायु-मार्ग । स्थल-मार्ग में कच्ची या पक्की सड़को पर ठेलो, पशुझो, मोटरो (मोटर-लारियो) झादि से या लोहे की पटरी पर रेल से माल ढोया जाता है । कही-कहीं रेले जमीन के नीचे भी जाती है । जल-मार्ग में निद्यो, नहरो झौर समुद्र का गिनती होती है, इनमें नाव, स्टीमर झौर जहांज झादि चलते हैं । पनडुन्त्रियों से भी माल ढोया जाता है । वायु-मार्ग से हवाई जहांजो द्वारा माल लाया-लेजाया जाता है । सभी प्रकार के व्यापार में डाक, तार, टेलीफोन, वेतार का तार झादि सहायक होते हैं ।

इनक उपयोग में ध्यान देने की बात—वर्तमान अर्थव्यवस्था मे व्यापार को बहुत अधिक महत्व दिया जाने के कारण प्रत्येक देश उपर्युक्त साधनों की उन्नति और वृद्धि की ओर खूब व्यान देता है और इस मद में काफी खर्च करता है। हम पहले कह आये है कि आधुनिक व्यापार अधिकाश में निजी मुनाफे के लिए किया जाता है। सर्वोदय अर्थव्यवस्था की हिष्ट से यह सेवा के लिए किया जाना चाहिए, उस दशा में इसका परिमाण स्त्रभावत. बहुत कम रह जानगा। तत्र इन साधनों के उपयोग की भी इतनी आवश्यकता न रहेगी, तथापि कुछ तो रहेगी ही। इसके अतिरिक्त यातायात के वास्ते भी ये

s 'सर्वोदय यात्रा'

सावन जरूरी है। ग्रीर, ससार के विविव देशों के ग्राटमी एक दूसरे से सम्पर्क वढाये ग्रीर भ्रातृभाव स्थापित करं—यह ग्रावण्यम ग्रीर उपयोगी है। इसलिए इन सावनों की उन्नित ग्रीर वृद्धि होना भी उचित है। परन्तु इसमें एक वान का न्यान रखना बहुत जरूरी है। इन साधनों का निर्माण तथा उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि वे कुछ थोड़े से ग्राटमियों के लिए न यह पर मब के काम ग्राये, खासकर जनता के उस हिस्से के लिए उपयोगी हों, जो नीचे म्तर वाला माना जाता है। साथ ही इसमें समाज का व्यापक हित ,ग्रायीत् भावा पीटियों की भलाई की उपेद्धा न की जानी चाहिए। हम यहाँ प्रत्येक मायन के सम्बन्ध में ग्रालग-ग्रालग न लिखनर, केवल ऊपर कही हुई बात को साफ करने के वान्ते उदाहरण-स्वरूप सडक, मोटर ग्रीर रेल के बारे में ही विचार करते हैं।

सङ्क-पाय गाँवों मे जाने वाली सबको की श्रोर बहुत कम त्यान दिया जाता है। बड़े-बड़े शहरो की सड़कों पर, मोटरों की नुावेधा का ख्याल करके सडके कितनी बढिया बनायी जाती है, श्रौर उन पर कितना श्रविक व्याप किया जाता है ! फिर, उन पर बहुवा बेलगाड़ियों को चलने का निपेध रहता है, वैसे भी इन तारकोल या सिमंट की सङ्को पर बैलो को चलने में बहुत कठिनाई होती हे, उन पर उनके पाँच ग्पट जाते हैं। हम सोचें कि शहरो की इन बढिया सङ्गो का उपयोग कितने थोड़े से व्यक्तियों के हित के लिए होता है, हमार्ग ग्राविकारा जनता गाँवों में रहती है, उन्हें माल ढोने के लिए बेलगाडी, टहू, खचर, गर्धे, ऊट, मेंसे श्राटि का उपयोग करना होता है। हमारी सडकां के निर्माण मे यह बात व्यान मे रायी जानी चाहिए। वर्तमान अवस्था मे ता श्रनेक गाँवों में किसी भी प्रकार की सडके नहीं हैं, केवल कुछ रास्ता या गली सी बनी रहती हे, जो कही ऊँची, कहीं बहुन नीची होती हे, जिसमें जगह जगह गड्ढे होते हैं, श्रीर जो वरसात के मौसम में विलक्कल वेनाम हो जाती है। ग्रानेक स्थाना में ग्रादिमिया को गावों में जाने के लिए खेतों के बीच में से जसे-तेसे राम्ता निकालना होता है। इसमे बहुत परेशानी उठानी पड़ती हे। बेल-गाड़ियो त्रादि का जाना-त्राना पाय चन्ट ही होता है। यह ठीक है कि हम गावों के एक दूसरे से बहुत व्यापार करने के पत्त में नहीं हे, हम उन्हें अविक से श्रिधिक स्वावलम्बी देखना चाहते हैं, पर यातायात की समुचित सुविधा रहना श्रावश्यक है तो उसके लिए सडकों की यथेष्ट उन्नित होनी चाहिए। प्रत्येक गाँव को देश के दूसरे गावो से जोडने वाली ऐसी सडकों का जाल होना श्रावश्यक है, जो खासकर वैलो के लिए सुविधाजनक हो।

मोटर--- त्राजकल मोटरों (मोटर लारियो या ट्रको) का प्रचार बढता जा रहा है। शहरों और कस्बो में ही नहीं, गाँवों से माल लाने-लेजाने के लिए भी श्रीर श्रनेक दशाश्रो मे तो श्राधी-चौथाई मील के वास्ते भी, श्रादमी इनमे ही काम लेते है। अथवा लेना चाहते है। इस प्रकार वैलो का काम छीना जा रहा है । अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी अर्थव्यवस्था मे, खासकर प्राम्य चेत्र मे, इन दोनो को बनाये रख सकते है। यदि दोनो को नहीं ऋौर केवल एक को ही रखना है तो . किस को १ यह स्पष्ट है कि खेती त्र्यादि की दृष्टि से हमारा काम बैल के बिना नहीं चल सकता, बैल रखना जरूरी है। फिर उसके साय यदि मोटर रहे तो बैल के लिए काफी काम नही रहता ऋौर किसान के लिए उसे रखना भार हो जाता है। ऐसी दशा मे बैल का निर्वाह'नहीं हो सकता। गाँवो से माल-द्रलाई के लिए मोटरो का उपयोग करना परोच्न रूप से वैल की त्राजीविका छीनना त्रीर उसे भूखा मारना है। इसलिए ग्रामीण च्वेत्रों में मोटरे साधारणतया न चलायी जानी चाहिएँ। केवल ऐसे ही अवसर पर इनका उपयोग होना चाहिए, जब लोकहित की दृष्टि से ऐसा बहुत ही जरूरी हो, जैसे कि अकाल, महामारी, बाद, मुकम्प आदि की दशा में लोगों को जलदी ही राहत पहुँचाने के लिए।

यह भी व्यान रखा जाना जरूरी है कि मोटर चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, श्रीर भारत में यह पदार्थ बाहर से मॅगाना होता है, इस प्रकार इसमें परावलम्बन है। यदि यह प्रश्न न भी हो तो भूमि में इस पदार्थ का भड़ार सीमित है, इसका उपयोग बहुन सोच-समक्त कर किफायत से ही होना चाहिए, जिससे भावी पीढियों के हित की अबहेलना न हो। इस प्रकार मोटर का चलन नियंत्रित ही रहना ठीक है।

ŀ

रेल-रेलं हमारी सभ्यता श्रीर प्रगति की मूचक मानी जाती हे , उनके द्वारा हजारों त्राटमियों की एक-साथी दूर-दूर को यात्रा जल्टी हो जाती हे, ग्रौर देश में लाखों मन अन्न आदि प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान मेजा जाता है। यह सोचकर हम इन पर इतने मुग्ध है कि इनके दोपों की च्रोर हमारा व्यान ही नहीं जाता। हम इनके कारण केन्द्रित सत्ता पर निर्भर रहने वाले तो होते ही हैं। इसके ग्रातिरिक्त हमारी यात्रा ग्राज हमारे सामाजिक जान में वहन उम सहायक होती है, श्रीर हम श्रारने भाइयों के सम्पर्क में भी बहुत कम श्राने हैं। हम कई-कई बार रेल से अपने देश की यात्रा अपने का अभिमान करते हए भी अनेक दशायों में यह नहीं जान पाते कि हमारे से थोडी ही दूर रहने उनले त्रादिमयो के त्राचार-विचार, रहन-सहन त्रादि कैसा हे, उन्हें किन त्रावरप्रक वस्तुत्रों का त्रमाय है, उनके क्या कव्ट है, त्रौर हम उनकी किस प्रकार वा कहाँ तक सेवा-सहायता कर सकते है। ये वातं तो पेटल यात्रा से ही मालूम हो सकती है। पर हम तो, अगर हमारा वश चले, तो चार-पाँच मील की यात्रा के लिए भी रेल का ग्रासरा लेते हैं। इस दशा में हम त्रपने वेलों, घोटो ग्राटि का यथेष्ट उपयोग नहीं कर पाते, श्रीर वे बहुधा हमारे लिए भार होते हे । श्रव्हा हो, हम कम से कम पाँच-सात मील की यात्रा के लिए तो रेलां के उपयोग की वात न सोचे, पर इस वात के लिए हमें किसी कानून के वनने की प्रतीक्षा न कर, स्वय ग्रापने ऊपर प्रतिवन्य लगाना बेहतर है।

विकेन्द्रीकरण श्रीर स्वायलम्बन युक्त श्रार्थव्यवस्था मे रेलां के लिए विशेष काम नही रहता। ये केवल श्रापत्कालीन साधन के रूप मे ही बनायी श्रीर ग्ली जा सकती हैं। देश के बहुत बड़े भाग मे श्रमाल पढ़ रहा हो तो खाने के पदार्थ दूसरी जगह से जहाँ वे श्रिधिछ हो, जल्दी ही लाये जाकर बहुत से श्रादमियों को भूखा मरने से बचाया जा सकता है। परन्तु इसका दुरपरोग भी बहुत हो सकता है, श्रीर वर्तमान श्रवस्था में हो ही रहा है। श्राज रेलों से जितनी माल-दुलाई होती हे, इसमें बहुत सी श्रमावश्यक है, व्यापारी लोग श्रपने फायटे के लिए यह काम कर रहे हैं, इसमे लोकहित की भावना नहीं, गाँवों का स्वावलम्बन नष्ट किया जा रहा है। इस समय हमारे नगरों श्रीर कस्बों में ही नहीं, गाँवों तक में कितना ही फैशन या शौकीनी आदि का सामान पहुँच रहा है, यद्यिप मूल आवश्यकताओं के पदार्थ भोजन और कपड़ा यहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इस शोचनीय परिस्थित के निर्माण में रेलों का वड़ा हाथ है। इस प्रकार रेलों के उपयोग के सम्बन्ध में हमें वहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हमें तेज गति वाले यातायात के ऐसे साधनों पर कम से कम निर्मर रहना चाहिए, जो केन्द्रीय सत्ता के हाथ में हो, और जो सर्वसाधारण के शोषण में सहायक हों।

मोटर श्रीर रेलो के उपयोग में जो हान्ट रहना हमने श्रावश्यक बताया है, वह व्यापार श्रीर यातायात के सभी साधनों में रहनी चाहिए।

#### मत्ताइमवां अध्याय

### व्यापार नीति

व्यापारी सेवा का भाव रखे। व्यापार एक वर्म है; वर्म का मनलव ल्दना नहीं होता, वल्कि सेवा करना होता है।

—विनोवा

एक चतुर विकेता ने मुभे कहा था कि शाहक को जो चीज चाहिए वह मेरी दुकान में न हो तो भी उसे मेरी दृसरी कोई न कोई चीज खरीदने को लगाये विना मुभे चैन नहीं पड़ती। बड़े पैमाने के उत्पादक और विकेता दोनों का खार्य इसी में हे कि शाहक को जहरत हो या न हो, उसके पटले चीज वाध दी जाय।

—अङ्गणागम जाजू

व्यापार की दृिषत पद्धति—िण्छले अन्याय मे बतायां गया ए कि व्यापार एक सेवा-कार्य होना चाहिए। पर वर्तमान दणा मे आदमी इस नात को व्यवहार मे प्राय भूल जाते हैं। वे जैसे भी बने इस नार्य से आठिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं, इस लिए वृब मुनाफेखोरी करते हैं, जुदा-जुदा ग्राहकों से वस्तुओं के दाम जुदा-जुदा लेते हैं, अनजान बाहनों के अज्ञान से अनुचित लाभ उठाते हैं. अपना माल ज्यपाने के लिए भले-बुरे उपायों को काम में लाने से सनीच नहीं करते, यहां तक कि अनेट बार सरकारी नियमों की भी अवज्ञा करते हैं, अथवा उस भीमा तन ही उनका पालन करते हैं, जहां तक कानृत की पकड़ में न आये। इस प्रकार ब्यापार एक रेवा-कार्य न रहतर लूट, शोपण और धोखा-बड़ी का काम रह गया है।

कुत्रिस सांग पेदा करना खोर बढाना—व्यापार्ग जानते ह कि लाधा-रणन्या किसी वस्तु की माग जितनी खाबिक होती है, उतनी ही उनकी नीमत

ग्रिधिक हो जाती है, ग्रीर उन्हे उसके वेचने में लाभ ग्रिधिक रहता है। इसलिए च्यापारी इस प्रयत्न मे रहते है कि लोगा मे उनकी वस्तु के लिए श्रिधिक से त्र्यधिक माग हो । माल का तरह-तरह का त्राकर्षक त्रीर भूठा-सच्चा तथा जनता को धोखे में डालने वाला विज्ञापन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, चत्र चालाक व्यापारी त्यारम्भ मे ऋपनी चीजो को मुफ्त मे बाट कर श्रौर पीछे कुछ समय तक नाममात्र के मूल्य पर देकर भी जनता मे उन चीजो की माग वढा देते है। क्रमशः वे चीजे चल निकलती हैं। लोगो मे उनकी 'माग' पैदा हो जाती हे। पर यह माग उनकी स्वामाविक माग न होकर कुत्रिम रूप से वढायी हुई होती है। हमने देखा है कि चाय-कम्पनियां के एजन्ट गावों में गये हैं, जहाँ पहले एक भी त्राटमी को चाय का नाम या 'गुण' ज्ञात न थे, श्रौर इस प्रकार उनमें इस चीज की माग का कोई प्रश्न ही नहीं था। इन एजन्टो ने प्रामोफोन सुना कर श्रौर मुक्त से गर्मागर्म चाय पिला कर लोगो को चाय पीने की लत लगा दी। जब उनकी चाय पीने की ऋादत पड गयी तो चाय की पुडिया कुछ कीमत से दी जाने लगी। पीछे तो चाय की 'माग' इतनी बढ गयी कि श्रादमी उसकी प्री कीमत देकर खरीदने लगे । बीडी-सिग्नेट ख्रादि के लिए ऐसा ही प्रचार किया जाकर जनता में 'माग' पैदा की गयी ख्रौर वटायी गयी है।

महंगे-संस्ते का विचार—ग्रमेक ग्रादमी ग्रपने माल को श्रिधिक से ग्रिधिक महगा वेचने ग्रौर दूसरे के माल को सस्ते से सस्ता खरीदने को बडी चतुराई सममते हैं। जरा सोचिए, इसका परिगाम! मिल का सस्ता कपडा पहनने से कित्तानों ग्रौर जुलाहों का रोजगार मारा जाता है, कारखानों में बने सस्ते जूते गहनने से चमारों में वेकारी ग्रा रही है, मिल में सस्ते दर पर पिसा हुग्रा ग्राटा काम में लाने से पिसनहारियों का काम मारा गया है, जनता की स्वास्थ्य-हानि की बात रही ग्रलग। इस तरह सस्ती चीजे खरीदने की हमारी ग्राटत गरीनों का कष्ट बढाती रहती है।

इस विषय पर एक दूसरी हिन्ट से भी विचार होना चाहिए। यदि किसी नॉव का जुलाहा उसी गॉव का चमार का वनाया जूता पहनता है, श्रीर चमार जुलाहे का बुना कपडा काम में लाता है तो जुलाहे का पैसा चमार के घर, श्रीर चमार का पैसा जुलाहे के घर जाता है। इस प्रकार गॉव का पैसा गॉव में ही रहता है। हमजो पेसा खर्च करते हैं, वह हिरफिर कर फिर हमारे पास त्र्या जाता है। इसमें चीजों का महगी-सम्ती होने का सवाल ही कहाँ रहता है! यदि हम एक दूसरे के माल को महगा कह कर उसे न खरीर्ट तो विविध कारीगरों का गरीव श्रीर वेगेजगार रहना स्तष्ट ही है। इस प्रकार महगे-सन्ते की हमारी विचारवारा बहुत श्रीनिष्टकारी है।

व्यक्ति के लिए सस्ता पदार्थ समाज के लिए यहुत महँगा हो मकता है—वास्तव में जब हम किसी पटार्थ के महँगे मस्ते होने या विचार कर तो केवल अपनी व्यक्तिगत हाटि न रखकर सामाजिक या राष्ट्रीय हाटि से भी उसका विचार कर लेना चाहिए। कारण, जो चीज एक त्यक्ति के लिए सस्ती हो वह समाज या राष्ट्र के लिए महँगी हो सकती है। जसे फर्ज कीजिए एक व्यक्ति यदि किसी बच्चे का गला चोंट कर लाये हुए गहने आबी कीमत में ही खरीट लेता है तो वह निस्सदेह उसके लिए सस्ता ह, पर समाज चराष्ट्र के लिए अत्यन्त महगा है। इसी अकार मिल की वस्तुएँ दिखने मेमले ही सन्ती है पर उनके लिए अप्रत्यन्त रूप में राष्ट्र की ओर से होने वाले सना के व्यय, प्रचार, शिन्तुण, प्रशासन के व्यय के साथ-साथ वेकारी की हानि को जोडा जाय तो वह कितनी महगी पडेगी— यह स्वय्द है।

मानवीय दिष्टकोण की आवरयकना—वर्तमान अर्थणात्त्री मानवीय मृल्यों की उपेचा करते हुए आर्थिक मूल्यों को प्रधानता देते हैं, इसीलिए महगा वेचने और सस्ता खरीदने की बात कहने हैं। परन्तु वह भौतिक्वाद बहुन अनिष्टकारी है। रिक्तिन ने इसकी अलीचना करते हुए लिखा ह—

'सब से सस्ते वाजार मे खरीदो ।—ठीक है, लेकिन तुम्हारा वाजार सस्ता किससे वना ? श्राग लगने के बाद छत की शहतीरों का कोवला सस्ता हो सकता है श्रोर भूचाल के बाद श्राप की सडको पर पड़ी ईट भी सस्ती हो सकती है—किन्तु इसीलिए ही तो श्रग्निकांड श्रोर भूकम्प राष्ट्रीय लाभ नहीं वन सकते । वेचो सबसे महगे वाजार में ?—हाँ, विलक्कल ठीक, लेकिन तुम्हारा वाजार महगा किससे वना १ तुमने श्राज

रोटी श्रच्छी वेची। क्या यह एक मरते हुए श्रादमी को दीं, जिसने उसके लिए श्रपना रहा-सहा सब पैसा दे डाला श्रीर जिसको श्रव फिर कमी रोटी की जरूरत ही नहीं होगी ?'

श्रावश्यकता है, हम, यह समके कि धन मनुष्य से बढकर नहीं, धन के कुछ लाभ के बदले यदि हमें चरित्र की हानि उठानी पडती है तो श्रसल में हम घाटे में ही रहते हैं। हमारा कारोबार, हमारा व्यापार सब ऐसा होना चाहिए, जिससे हमारा विकास हो, समाज का, देश का, मनुष्यमात्र का हित हो।

मुनाफेखोरी रोकी जाय—वर्तमान व्यापार में जो अनीति है, उसका मूल कारण मुनाफेखोरी की भावना है। इसे रोकना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए पहले तो यथा-सम्भव स्थानीय माल का उपयोग करके, व्यापार-कार्य को ही कम कर दिया जाय। इसके विषय में पहले लिखा जा चुका है। दूसरा उपाय यह कि समाज में ऐसा वातावरण पैदा किया जात कि व्यापारी अपनी आजीविका के लिए कोई उत्पादक कार्य करें। ऐसा होने पर वे एक मात्र व्यापार से होने वाली आय या मुनाफे पर निर्भर न रहेगे, और इस कार्य को सेवा-भाव से कर सकेंगे। कुछ लोग सोचते है कि मुनाफेखोरी रोकना सरकार का काम है, परन्तु सरकारी कार्यवाही का परिणाम अकसर बहुत हानिकर होता है। वास्तविक सफलता पाने के लिए ब्राहकों को सयम, त्याग और दृदता रखने की जरूरत है, जब दुकानदार न्यायनीति छोडकर मनमाने दाम लेने लगे तो ब्राहकों को उसके माल का वहिष्कार करने, और कुछ समय उस माल के अभाव में कष्ट सहने के वास्ते तैयार रहना चाहिए। आखिर, व्यापारी को कुकना और रास्ते पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे माल वेचना तो है ही।

मुनाफेलोरी रोकने के लिए यह भी त्रावश्यक है कि व्यापारी एक गाव या एक करने के भीतर होने वाले स्थानीय व्यापार को ही निजी तौर पर करें । इसे छोडकर शेप व्यापार के लिए ऐसी व्यवस्था की जाय कि उस पर समाज का यथेष्ट नियत्रण रहे त्रौर उसका लाभ भी समाज को मिले, त्रार्थात् कोई व्यक्ति उसे त्रापनी स्वार्थ-सिद्धि का साधन न बना सके । इस प्रकार एक गाँव या नगर के दूसरे गाँव या नगर से ( जो चाहे उसी प्रान्त मे हो, या किसी

दूसरे में, ग्रथवा देश से बाहर, किसी दूमरे राज्य में हो ) होने वाले व्यापार से कोई व्यक्ति मालामाल न हो सकेगा।

विदेशी ज्यापार को वर्तमान नीति—ग्राजकल विदेशी न्यापार-नीति के खासकर दो मेद किये जाते हैं:—(१) मुक्त या वेरोक-टोक न्यापार करने की नीति ग्रीर (२) सरज्ञ्या नीति । इनके सम्बन्ध मे विविध न्योरेवार बातों में न जाकर हमे यही विचार करना है कि इम समय विदेशों से न्यापार करने में खासकर क्या जन्म रखा जाता है ग्रोर क्या रखा जाना चाहिए।

प्रायः श्राजकल जब हमे श्रपना व्यापार बढ़ाना होता हे तो मुक्त द्वार व्यापार का नारा लगाते हैं, लेकिन श्रगर हमारे देश को दूसरे देश के व्यापार से हानि की श्राशका हो तो हम सरक्णवाटी बन जाते हैं, श्रीर लोगों को न्यदेशी की भावना श्रपनाने, श्रपने यहाँ की चीजे महगी होने पर भी एउरीटने, श्रीर विलायती ( दूसरे देशों का ) माल सस्ता होने पर भी उसका बहिष्कार करने का उपदेश देने लगते हैं। हमारी कोई निश्चित नीति या सिद्धान्त नहीं होता।

व्यापार-वृद्धि का भ्रम — श्राजकल प्रत्य जब किसी देश के निवासी त्रह देखते हैं कि पहले की अपेद्धा हमारा व्यापार श्रव बढ़ रहा है तो उन्हें बहुत हर्प श्रीर श्रिमान होता है। परन्तु श्रवल में श्रायात-निर्वात के श्रकों के बढ़े हुए होने से किसी देश की मुख-समृद्धि साबित नहीं होती। कुछ दणाश्रों में उससे उसकी माली हालत का गिरना ही जाहिर होता है। कम से कम यह श्रावश्यक नहीं कि जिस श्रनुपात से व्यापार बढ़े, उसी श्रनुपात से देश की श्राधिक प्रगति हो। उदाहरण के लिए भारत की बात ले। श्रव से मो वर्ष पहले भारत का विदेशी व्यापार (श्रायात तथा निर्यात) कुल मिला कर लगभग पन्चीन करोट स्पर्व के माल का होता था। विगत वयों में इसके नूल्य का परिमाण चौहह-यन्द्रह सो करोड श्रयीत् चौदह-पन्द्रह श्राय स्पये तक पहुँच चुका है। यह टीक है कि श्रव स्पये की कीमत पहले की श्रपेद्धा कम हे, परन्तु हम पदार्थों के परिमाण का विचार करे तो भी इसमें सन्देह नहीं कि श्रव हमाग विदेशी द्यागर पहले की श्रपेद्धा कई शुना है। इसे श्रनेक श्रादमी भारत की श्राधिक उन्नित श्रोर ससार के श्रन्य भागो से सम्पर्क की बुद्धि के रूप में देखते हैं श्रीर बहुत खुश होते हैं।

पर कौन यह कहने का दुस्साहस करेगा कि आज दिन भारतवासी पहले से इतने गुने अविक सुखी है !

तैयार माल के नियांत की प्रतियोगिता और संसार-संकट—
आज कल श्रीद्योगिक कहे जाने वाले देशों में हरेक की यह इच्छा रहती है कि
वह अन्य देशों में अपना तैयार माल अधिक-से-अधिक मेजे। इस प्रकार
श्रीद्योगिक देशों में अपना तैयार माल अधिक-से-अधिक मेजे। इस प्रकार
श्रीद्योगिक देशों में आपस में इस वात की होड़ लगी रहती है कि किस दोत्र में किस
का माल अधिक खपता है। बात यह है कि तैयार माल अधिकाश में यत्रों द्वारा
वनाया जाता है और इसमें वर्तमान अर्थव्यवस्था के अनुसार मिल-मालिकों और
कारखानेदारों को खूब मुनाफा होता है और ये अपने यहां की सरकारों को
प्रमावित करके औद्योगिक हिंद्र से पिछुड़े हुए देशों को अपना बाजार बनाने
श्रीर उनका शोषण करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। इस प्रकार विविध
श्रीद्योगिक देशों की सरकारों का आपस में मनोमालिन्य और तनाव बना रहता
है, और गुटबन्दी के कारण इनका संघर्ष बढ़कर विश्वव्यापी होने की
सम्मावना रहती है। इस तरह संसार पर हर दम महायुद्ध का संकट
छाया रहता है।

श्रायात-निर्यात नीति में सुधार की श्रावश्यकता—इस सकट को हटाने का उपाय यही है कि कोई देश श्रायात तथा निर्यात करने में स्वार्थ या खुदगर्जी की बात न सोचे, बल्क सब के हित की हिन्द रखे। निर्यात के सम्बन्ध में प्रत्येक देश की नीति यह होनी चाहिए कि श्रपना माल खपाने के लिए वह कोई जोर-जबरदस्ती, छुल-कपट, प्रलोभन श्रादि से काम न ले श्रीर न दूसरे देशों में विलासिता की वस्तुए मेज कर मुनाफा कमाने की इच्छा रखे। हम निर्यात् उसी वस्तु की करें जो दूसरों के लिए बहुत हितकर हो, जिससे उनका शोषण न हो।

अन आयात की बात लें । जैसा पहले कहा गया है, खासकर भोजन-वस्त्रादि रोजमर्रा की जरूरतो के लिए हमें स्वावलम्बी होना चाहिए और शरीर-श्रम को प्रतिष्ठा देते हुए अपनी कृषि तथा आमोद्योगों की उन्नति करनी चाहिए, जिससे हमें अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से आयात न करनी पड़े। फैशन या विलासिता आदि की वस्तुओं की आवश्यकता हमें हो ही नहीं। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से ससार आर समाज का विपम विभाजन—आजकल साधारण विचार यही हे कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हमारी प्रगति का मापक हे, यह अधिकाधिक बटना चाहिए। पर इससे विविध देशों का बनी और निर्वन या उन्नत और अवनत ऐसे दो भागों में विभाजन हो गता है, ओर आर्थिक विपमना ने अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण कर रखा है। ये बाते श्री भनेर भाई पटेल के आगे दिये हुए लेखाश से सण्ट हो जायगी।

'श्रन्तर्राष्ट्रीय द्यापार में श्रयंशास्त्र के दो रहस्य छिपे हुए ह—(१) नामान्यतया प्राथमिक श्रावश्यकताश्रों की चीजों के उत्पादन में जो कमाई होती है, उससे कई गुनी श्रिधिक कमाई विलास की चीजों के उत्पादन में होती है, क्यों कि श्रावमी विलास की चीजों के मुहमांगे दाम देने के लिए तथार हो जाते हे। (२) कचे माल के उत्पादन में जो कमाई होती है, उससे कई गुनी श्रिधिक कमाई पक्षे माल के उत्पादन में होती है। श्रपने उपयोग के लिए नहीं, किन्तु लाभ कमाकर धनवान बनने की महत्वाकाचा से यूरोप श्रीर श्रमरीका के देशों ने श्रयंशास्त्र के इन दोनों रहस्यों का पूरा लाम उठाने की व्यवस्थित योजना बनायी थी। इस उपक्रम से दुनिया के मानो दो हिस्से हो गये—लाभ की चीजे उत्पन्न करने वाली श्रीर श्रावश्यक चीजे उत्पन्न करने वाली। कारखाना में श्रपने एकाधिकार के बल पर पश्चिम के राष्ट्रों ने दुनिया को ऐसे दो कृत्रिम हिन्मों में बाट दिया। इससे पहले हर एक देश श्रावश्यकता श्रीर विलास दोना प्रकार की चीजे उत्पन्न करता था। उस समय भी श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तो होता या पर वह कुछ खास चीजो तक ही सीमित था। प्राथमिक श्रावश्यकता श्रो का व्यापार उस समय लोगों की कल्पना में भी नहीं था।

लाभ के लिए जो व्यापार इतना वढ गया, उसका सारे समाज पर परोक्त किन्तु दूरगामी प्रभाव पड़ा है। जिस श्राधार पर दुनिया टो हिस्सों में बँट गर्ना है, उसी से समाज भी दो भागों में बट गया। एक लाभ के धंधे करने वालों का वर्ग श्रीर दूसरा वेगार करने वालों का वर्ग। लाभ कमाने वाले राप्ने के पर पर चल कर समाज के महत्वाकाची लोग उपयुक्त कामों को छोड़ कर श्रनुपयुक्त या समाज-शातक कामों का श्राश्रय लेते हैं। ऐसी प्रश्नि के कारण समाज में उपयुक्त चीजों का उत्पादन घटता रहता है और अनावश्यक चीजों का उत्पादन चढता रहता है। इसके अतिरिक्त एक नतीजा जो सामने आया है, यह है कि उपयुक्त कामों की कमाई कम और अनुपयुक्त की कमाई अधिक।

श्रत. लोग श्रपनी पेरणा से समक्त जाते है कि दूसरों की मेहनत का फल छीनकर मुनाफाखोरी करने में श्रथवा ऐसा ही श्रीर व्यापार करने में, जिनमें कोई जीवन के लिए उपयुक्त श्रीर श्रावश्यक चीज उत्पादन करने का परिश्रम न करना पड़े, श्रिधिक कमाई श्रीर श्रिधिक प्रतिष्ठा मिलती है। इसी तरह ध्यों का सामाजिक मूल्य तय होता है। परन्तु इससे समाज का सही नैतिक हिष्टकोण नहीं रहता। 4

विशेष वक्तव्य—इस लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को यथा-सम्भव बहुत -सीमित ही रखना चाहिए। यहाँ एक वात की ओर ध्यान दिलाना है। स्वदेश में किये जाने वाले व्यापार की तरह विदेशी व्यापार में भी व्यापारियों को मान-वता की भावना रखनी चाहिए। दूसरे देशों से जैसे भी बने धन कमाकर लाने की नीति गलत है। हमें किसी देश में वहीं निर्यात करनी चाहिए, जो उस देश के निवासियों के लिए हितकर हो। इसी प्रकार वाहर से माल मगाने में हमारी नीति दोनो देशों का हित करने की हो। अवश्य ही इसके लिए त्याग और स्थम की आवश्यकता है, पर यह किया ही जाना चाहिए। इस प्रसग में श्री आर्थर ई मार्गन का यह कथन हमेशा ध्यान में रखने योग्य है—

'श्रगर हम ऐसी ही जगहों से माल खरीटे, जहाँ श्रार्थिक श्रौर सामाजिक न्याय की स्थापना हो श्रौर राजनैतिक तथा सामाजिक गुलामी का श्रन्त कर दिया गया हो तो हमें कई चीजों के विना काम चलाना पड़ेगा। ऐसे न्यवहार से हम सारी दुनिया के श्राटर श्रौर प्रशसा के पात्र वनेगें, श्रौर पशुबल इस हट तक भूखा मरेगा कि उसकी श्राक्रामक शक्ति विलक्कल घट जायगी।'

<sup>&</sup>lt; 'त्र्यर्थसदेश' नवम्बर-जनवरी, १६४७-४८, से

#### श्रद्वाइसवां श्रध्याय

# पैसे की प्रभुता से मुक्ति

ट्योग के माने हैं उन चीजों को मुहैया करना जो हमारे पास नहीं है। व्यवसाय माने दूसरों की मटट करना। मैं नहीं सममता कि इनकी बुनि-याद में शोपण या प्रतियोगिता क्यों हो। अगर घाज का आर्थिक ढाचा वटल दिया जाय खोर इस में पैसा प्रधान न होकर, इन्सान प्रधान हो, तो शकल बहुत काफी बटल जायगी।

—विनोवा

देश को आर्थिक दुर्दशा से मुक्त करने के लिए सरकारी सिक्कों की नहीं, धनधान्य की आवश्यकता है। इसके लिए 'सर्क्यूलेशन-आफ-मनी' (रुपये का चक) नहीं, 'सर्क्यूलेशन आफ कमोडिटीज' (पण्यों का चक) की आवश्यकता है, जो केवल अधिक श्रम, अधिक उत्पादन और सरल उत्पादन के द्वारा ही सम्भव है।

—रामकृप्ण शर्मा

पहले बताया जा जुका है कि मुद्रा का चलन होने श्रीर पीछे बैंकों की परि-पाटी चल निकलने से श्राटमी उपयोग के पदाशों की श्रपेद्धा मुद्रा के पीछे पड गया है। एक प्रकार से वह मुद्राजीवी हो गया है। इससे समाज को केसी ज्ञित पहुँची है, इसका परिचय 'मुद्रा-व्यवस्था' श्रध्याय में दिया गया है। श्रव इससे राहत पाने के विषय में विचार करना है।

विनिमय का माध्यम, सोने चांदी की जगह श्रम—विनिमय के मान्यम के लिए खासकर सोने चादी की सुद्रा काम में लागी जाती है। परन्तु प्रथम तो सर्वसाधारण के रोजमर्रा के जीवन में दन धातुश्रों का कोई महत्व नहीं है। इनका उपयोग-मूल्य नहीं के त्ररावर है, फिर इनका जो विनिमय-मूल्य है, वह इनके खान से निकालने श्रीर साफ करने के ही श्राधार पर नहीं है,

उसमे अन्य व्यय और कर आदि मिले हुए हैं, जिनका हिसाब बडा जटिल है। इस प्रकार धातुओं को या इनके सिक्कों को विनिमय का मान्यम बनाना अनुचित है। इनकी जगह अम को ही मान्यम मानना ठीक है, हाँ, वह अम ऐसा ही होना चाहिए, जिससे सब परिचित हो, जिसके परिमाण का हिसाब आसानी से लग सके। ऐसे अम का स्थूल रूप कोई जीवनोपयोगी वस्तु ही हो सकती है। कहा किस वस्तु को प्राथमिकता दी जाय, यह देश-काल का विचार करके निश्चय किया जा सकता है।

इस प्रसग मे गाधी जी का कथन है कि-

'धातु के सिक्के या कागज के नोट मूल्य का सचा माप नहीं है,क्यों कि उनकी कीमत कृत्रिम है। फिर भी बड़े पैमाने पर न्यापार करने के लिए यह माप श्रावश्यक है। श्रामोद्योग के पीछे उलटी कल्पना है। हम वड़े पैमाने का ज्यापार नहीं चाहते, हम देहात की स्वतत्रता श्रोर स्वावलम्बन चाहते हैं। देहातों में पारस्परिक न्यवहार के लिए धातु की या श्रन्य किसी कृत्रिम माप की श्रावश्यकता नहीं हो सकती। हमारा माप तो कोई ऐसी देहाती चीज होनी चाहिए, जिसे हर कोई बना सकता है, जिसका श्रासानी से सप्रह हो सकता है, श्रोर जिसका दाम हर रोज वदलता नहीं है। ऐसी वस्तु क्या हो सकती है साबुन नहीं, तेल नहीं, तरकारी नहीं। इस तरह गिनते-गिनते खाली सूत रह जाता है, उसे सब उत्पन्न कर सकते हैं, उसकी हमेशा जरूरत रहती है। श्रगर सूत-माप हम देहात में दाखिल कर सके तो देहात की वहुत उन्नति कर सकेंगे, श्रोर शीव्रता से रवावलम्बी वन सकेंगे।

'इस योजना में प्रत्येक घर टकसालवन जाता है, श्रीर जितने चाहिएँ उतने पैसे (सूत) बना सकता है। साफ है कि ऐसी दुकानों में माटक पदार्थ, विदेशी पदार्थ, नुकसान-कारक पदार्थ श्रादि नहीं विक सकते। इसिलए सूत का सम्बन्ध जहाँ तक बन सके, पित्र रहेगा।'

मूल्य-माप के लिए सत की गुंडी, इसकी विशेषता—सूत कें द्वारा मूल्य-माप किस प्रकार हो और उसकी क्या विशेषता होगी, यह आगे स्पष्ट किया जाता है। कल्पना करो, १० के अन की ६४० तार की (प्रति तार ४ फीट लम्बा ) एक गुएडी कातने का श्रम मापदड माना जाय । यह माना जाय कि एक ग्रौसतन कुशल व्यक्ति दो घटे में एक गुडी कात सकता है। एक कताई-अमिक का काम आठ घटे के दिन का चार गुटी अम हुआ। आज की पैसे की परिभाषा में मान लीजिए, यह ग्राठ ग्राना हुग्रा। इसका ग्रर्थ यह हुआ कि ग्राज ग्राप जिस वस्तु के मृत्य का माप एक रुपया कहते हैं, उसका इस नये हिसाव के अनुसार ८ गुडी-श्रम होगा।

मून की गृडी को विनिमन का मा॰यम मानने से र्याथिक जीवन की सारी दिशा और गति ही बदल जाती है। आज रुपया, पेंड, डालर सोने या चादी के सिक्के के प्रतीक हे जो भारत, इगलैन्ड या अपरीका के राजाने में मुरचित है. जनकि गुडी-श्रम उस सामान्य गाँव में रहने वाले कनवारी माई या वहिन के अम का प्रतीक है, जो करोड़ों की सख्या में सारे देश में, देश के गॉन-गॉव में. फेले हुए हैं। हम श्रपनी सारी श्रावश्यकता श्रीर सुविवा की चीजो को उससे नापकर उसके साथ समरस होते हैं। गुडी का विचार करने से हमारे सामने जो तसवीर त्याती है, वह हमारे ही जैसे हाडमास वाले गरीव ग्रामवासी की होती है. जो चरखे के सरल श्रीर सामान्य साथन के जरिये सभवत श्रपने खेत मे पेटा हुई रूई को कातता हे श्रीर उसके कपड़े से श्रपनी लच्जा निवारण करता है, ग्रीर सदीं से बचता है।

गुण्डी-अम को विनिमय का माव्यम स्वीकार कर लेने से स्वण्ट है कि लोगों में इसके प्रचलन की शुरूत्रात होगी, गुडियों की क्ताई स्वत. बढेगी, उमसे रुई के उत्पादन में चुद्रि होगी श्रीर कपड़े की श्रावश्यकता की पूर्ति जनता स्वय श्रपने अम से कर लेगी। इसका प्रभाव यह भी होगा कि सोने-चादी के सिक्यों की महत्व घट जायगा ग्रीर श्रम तथा वस्तुग्रो का ही विनिमय होने की परपरा बढेगी । श्रम और वस्तुओं का सग्रह सोने-चादी के सिक्को की तरह वडे परिमाण में तथा पीढी-दर-पीढ़ी नहीं किया जा सकता। इसलिए ग्राज की धन-लिप्मा में कमी होगी। श्रम की प्रतिष्ठा होने पर श्रम का शोपण भी नहीं हो पायेगा।

सूत की गुंडी का चलन' इससे लाभ — स्त माप की बात केवल

<sup>🐇</sup> श्री जवाहिरलाल जैन की 'सर्वोदय ऋर्थव्यवस्था' से सङ्गलित ।

कहने की नहीं है, इसका चलन, कुछ परिमित चेत्रों में ही सही, समय-समय पर हुत्रा है त्रीर उसमें खासी सकतता भी मिली है। 'गरीबो की टकसाल' शीर्षक, श्री कुल्एदास गाधी के लेख से (जो 'सर्वादय' त्रक्त्रर १६४६ में प्रकाशित हुत्राः) स्मन्ट है कि नालवाडो (वर्वा) में मृत-चलन की दुकान का प्रमेग प्राम-सेवा-मडल की त्रोर से सन् १६४२ के त्रान्दोलन से भी पहले से चल रहा था। उसे देख कर बाबा लामिंग्रह जी ने जालधर में सेट्रल रिलीफ कमेटी की त्रोर से स्त-चलन की दुकान चलायी। इसमें प्राहकों के साथ पैसे से कोई व्यवहार नहीं किया गया, सब चीजे—पूनी, चर्ला, सरजाम, खादी, निर्वासितों के केन्द्र में बना हुत्रा हाय-बुनाई का कपड़ा, चप्यल-साइन त्रीर त्राना त्रादि—केवल स्त् के ही बदले वेची गयीं। दुकान के साथ क्रियों त्रीर लडकियों का तालीम-वर्ग भी चलाना गया जिसकी फीस भी स्त के रूप में ही ली गयी।

इसी लेख में कहा गया था कि 'पहले जो स्त्रियाँ रिलीफ-केन्द्र से मुफ्त सहायता चाहती थीं, वे त्राव स्त्र कात कर त्रापने परिश्रम के बदले में चीजे खरीदने लगी है। उनमें भिन्ना-इत्ति की भावना बढ रही थी, वह रफा होकर कलाई के रूप में ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करने का होसला विना किसी उपदेश के इस दुकान ने उनमें पैदा कर दिया है। यह दुकान केवल निर्वासितों की न रहकर त्राम जनता के लिए खुली रखी गयी है। त्राव ऐसी ही त्रीर दो दुकाने लुधियाना ग्रीर त्राम्बाला में भी सेन्ट्रल रिलीफ कमेटी की त्रार से खोल दी गयी हैं। जालधर मे रोजाना करीव २०० त्रीर त्राम्बाला में इससे कुछ वेशी गुडियों का माल विकता है। त्राव इस सूत से बनी खादी भी इन ग्राहकों को सूत-गुडी लेकर दी जाने लगी है। स्त-दुकान का यह तरीका पुरानो 'बदलीत ( त्रादल-बदल ) पढ़ित का स्मरण दिलाता है। निर्वासितों मे परिश्रम-प्रेम बढ़ाने का काम तो इसने किया ही है, पर इसने गरीबों की टकसाल का भी काम किया है। \*

<sup>%</sup> प्रलोभन के कारण हाथ-स्त के नाम पर मिल-स्त न लाया जाय, यह देवना होगा। जो स्त त्राये उसकी खादी वेचने का ठीक इन्तजाम करना होगा त्रोर खासकर पैसे के हिसाब से स्त हिसाब रखने के लिए विशेष प्रामाणिक त्रीर कुशल कार्यकर्तां लगेगे।

पेसे की प्रमुता से मुक्ति पान के कार्य — यह हम यह निश्चन कर लेगे कि हमें पैसे की प्रमुता से होने वाली भयकर हानिना से अपना पिट छुडाना है तो हमे इसका राम्ता भी मिल जायगा, श्रीर वह गम्ना प्रमशा सुगम भी हो जायगा। मुख्य बात यह हे कि जीवन की श्रानिवार्य श्रावण्यकताश्रो के सम्बन्ध में लोगो ना, खासकर गाव वाली का स्वावलम्बन हो। भोजन, वस्त्र श्रीर मनान की सामग्री के लिए बाहर वालों के श्राध्रित न रहा जान। भागत में बहुत से ऐसे भागों के श्राटमी चावल खाने लग गये हे जहा धान पेटा नहीं होता। कुछ लोग दूमरे न्यानों से विम्फुट श्रीर चीनी श्राटि मगान है तथा श्रपने यहा की मोटी रई वेचकर दूर-दूर से महीन रई या उसना क्या खरीटते हैं। इन स्परीट-वेच से पैसे के नक में पड़ना टीक नहीं ह। इससे वचने के वास्ते हमें स्वम श्रीर सादगी से काम लेना चाहिए। हाँ, इसके लिए श्रानाज बेंक, वन्तु-विनिमय-वेक श्रीर अप-वेकों की जरूरत होनी है। इनके बारे में पहले लिखा जा सुका है।

पैसे की प्रभुता मिटाने की बात बहुत से पाठकों को ग्राजीब ग्रांग हसी-मजाक की सी लगेगी। पर यह गम्भीरना से विचार करने की है। विविध स्थानों पर इसका प्रयोग हो रहा है, भले ही वह ग्राभी छोटे छोटे पैमाने पर हो। उटाहरण-स्वरूप सेवाग्राम (वर्षा) ग्राअम की बात लीजिये। यहाँ मार्च १६५१ को निश्चन किया गया कि १ जनवरी १६५२ से ग्राअम पैसे से मुक्त हो जायगा, ग्राअमवासियों द्वारा खेती ग्राटि में किये हुए पिश्शम ग्रोर लोगों से मिलने वाले श्रम-टान पर ही ग्राश्म चलेगा। इस निश्चन के ग्रानुसार कार्य किया गया। [ग्राव ग्राअम के कार्यकर्ता भृटान-श्चान्टोलन में लगे हुए हैं।]

इसी तरह श्री विनोवा के परमधाम श्राश्रम (पवनार, वर्बा) की वात है। इमके कार्यकर्ता।भी, जो अब भृदान के काम में जुटे हुए हैं, यह दिखला चुके हैं कि किस तरह श्रादमी श्रपने जीवन से पेसे का प्रभुत्व हटा सक्ता है। ये श्रपनी श्रावश्यकनाश्रों के पटार्थ भृमि पर श्रम करके उत्पन्न कर लेते वे श्रीर उन्हीं चीजों पर निर्वाह करते थे जो ये वहा पैदा कर सकते थे। श्रवश्य ही इसमें उन्हें कुछ सयम से काम लेना पड़ता था, क्योंकि एक ही भूमि में सभी प्रकार के श्रव, दाल, शाक-माजी, फल, नमक, मसाले, तेलहन, श्रादि उत्पन्न

नहीं हो सकते। पर आदमी को तरह-तरह के अनेक पदार्थों की जरूरत भी तो नहीं है। उसका काम थोड़ी सी चीजों से अच्छी तरह चल सकता है। अस्त, आअमनासी अपनी भूमि में कुछ खास-खास अन्न, फल, शाकमाजी पैदा करते थे, दूब, दही, घी के लिए गाय रखते थे, और काड़े के लिए कपास उत्पन्न कर लेते थे। इस प्रकार उन्हें साधारणतया पैसे की जरूरत ही नहीं होती थी। हाँ, कुछ काम ऐसे अवश्य थे जो बिना पैसे के नहीं हो सकते थे, जैसे रेल की यात्रा, डाक-व्यवहार, रेडियो, टेलीफोन का खर्च। आअमवासी इस काम को भी अपने अम द्वारा उत्पन्न किये हुए अनाज को वेचकर ही पूरा कर लेते थे।

मार्च १६५१ मे श्री विनोता ने सर्वोदय सम्मेलन हैद्रावाद, में श्राने का निश्चय किया। यद्यपि श्रर्थोच्छेद की उनकी कल्पना में रेल श्रादि का परित्याग श्रानि नहीं था, तथापि उन्होंने यह लम्बी यात्रा पैदल श्रीर विना पैसे के ही की। इसके बाद तो तैलगाना, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश, बिहार, उडीला, श्राध श्रादि की यात्रा होती रही है श्रीर श्रव (सितम्बर १६५६) तक चौदह हजार मील हो चुकी है।

श्री विनोश के विचार—पैसे से मुक्ति के सम्बन्ध में श्री विनोश के कुछ मुख्य विचार इस प्रकार है—

'देहातों को हम पैसे से प्रथम छुड़ा देना चाहते हैं, खोर शहर अगर पूरी तरह न बदले, लेकिन प्रामों के साथ सहकार करे, पूरी तरह उनके अनुकूल बन जाएँ, तो भी बहुत है। तो इस तरह यह समाज-रचना बदलने का काम हम शीघ्र करना चाहते हैं। उसी तरह से पैसे पर आधारित समाज-रचना बदलना चाहते हैं। जा हम ऐसा कहते हैं, तब लोग सममते हैं कि हम पुरानी 'वारटर' (वस्तु-विनिमय) की व्यवस्था लाना चाहते हैं। लेकिन मुमें 'वस्टर' की व्यवस्था मकसूद नहीं है। 'वारटर' की व्यवस्था एक बहुत प्रथम अवस्था में हुई थी। उसमें कई अड़चने हैं। मैं उसे फिर से लाना नहीं चहता, बल्कि में तो पेपर-करेन्सी (कागजी सिक्का) ही पसन्द करता हूं।

'गाव के लिए में ऐसी करेन्सी नहीं चाहता, जिस पर आज की तरह पैसे के अक छपे हो, विल्क ऐसी जिस पर अम के घटों के अक लिखे हो, आरे वह करेन्सी किसी मुलतान या वादशाह की मर्जी से नासिक के प्रेस में नहीं छपी हुई होगी, बिल्क जितने घटे प्रत्यच परिश्रम किया होगा, इसकी नोट करने वाली करेन्सी होगी, और उस कागज पर जो नकद परिश्रम हुआ होगा, वह लिखा जायगा। जो उधार परिश्रम होगा घह नहीं लिखा जायगा। इस तरह का चलन चलेगा, और वाकी गाय की उपयोग की चीजे, जिनका कचा माल गाँव में ही उपलब्ध है, गाव में ही बनेगी। यह हमारी योजना है।

पसे का सीमित उपयोग, निर्दोप—इस समय पंसा मनुष्य का साध्य वना हुया है। वह जोड़ कर रखा जाता है, ग्रौर दूसरों का शोपण करने में लगाया जाता है, वह मनुष्य-मनुष्य में भेद भाव पैदा करता है। यदि इसके ये दुर्गुण न रहे तो वह अब भी उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए छोटे सिक्ते (भाग्त में पेसे, इक्त्री, दुप्रभी, चवन्नो, अठभी आदि, इगलैंड में पंस या अद्ध-शिलिंग आदि) अविकतर रोजमर्रा के ही काम में आते हैं, इन्हें कोई जमा करके नहीं रखता, ग्रौर इनके द्वारा व्यापार व्यवसाय में एक दम उथल-पुथल नहीं मचती। फिर, इन सिक्कों से छोटा-छोटा भुगतान भी आसानी में हो सकता है। कल्पना करों कि एक आदमी ने पन्दह मिनट या आवा घटा हमारे लिए अम किया, इसके लिए उपर्युक्त सिक्कों में उसका हिसाब तुरन्त ही चुकाया जा सकता है।

कुछ लोगों का मत है कि रेल-किराया, मोटर किराता, टाक महसल ग्रावि के चुकाने के लिए रुपये या नोट की जरूरत है। कि इन्हें जमा करने के लिए लोगों में ग्राक्पण या प्रलोभन न हो, टमके लिए हासमान मृल्य वाले नाटों का प्रस्ताय किया जाता है। इसका ग्रार्थ यह है कि एक या दो-तीन माह ग्राटि की निर्धारित ग्रावि के बाद रुपये की ग्राथवा एक रुपये के नोट को चलाना हो तो वह एक ग्राना कम कीमत में चले। इस प्रकार हर बार उत्रर्युक्त ग्राविंध बीतने पर उनकी कीमत एक-एक ग्राना कम होती जान, ग्राथवा इनने मृल्य का

<sup>\* &#</sup>x27;हरिजन सेवक', २६ दिसम्बर १६५१

टिकट लगाने पर नोट पूरी कीमत का माना जाय । इस यो नना से प्रत्येक व्यक्ति अपने नोट को जल्दी से जल्दी खर्च करेगा, नोट चलते रहंगे, कहीं जोडकर न रखे जायेगे । नोटो के मूल्य मे जो कमी होगा, अथवा उन पर जो टिकट लगाये जायेगे, उनसे होने वाली आय सार्वजनिक हित में लगायी जाय या उससे सरकारी मुद्रा-विभाग का खर्च चले । इस प्रस्ताव के उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुए नोट एक-एक रुपये तथा दस-दस रुपये के ही हों, अधिक कीमत के नही ।

विदेशी व्यापार के लिए स्वर्णपत्र—सर्वोदय व्यवस्था के अनुसार विदेशी व्यापार का परिमाण निश्चय ही बहुत कम रहेगा। तथापि यह स्वीकार करना होगा कि वह कुछ न कुछ तो रहेगा ही और उसे विलकुल हटाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अस्त, जब कि विदेशी व्यापार होगा—वह परिमाण मे कितना ही कम क्यो न हो—तो उसके लिए विनिमय-मान्यम की व्यवस्था भी रखनी होगी। यह कार्य राष्ट्र-सभा के नियत्रण मे जारी किये हुए 'स्वर्ण-पत्रो' से हो सकेगा। इसके सम्बन्ध मे श्री रामकृष्ण शर्मा के निम्नलिखित विचार जानने योग्य है—

'विदेशी व्यापार में हमारे घटोत्तर (हासमान मूल्य वाले) नोटो का प्रयोग सफल न हो सकेगा। इसके लिए हम अमरीका के समान 'स्वर्ण सनद' का प्रस्ताव करेंगे। हमारा वैदेशिक व्यापार राष्ट्र-समा के 'अनुमित-पत्र' (लैसन्स) पर निर्मर होगा। राष्ट्र-समा स्नावश्यक जाच-पडताल, और देशीय आवश्यक-ताओं तथा अपने स्वर्णकोप को ब्यान में रखकर ही वैदेशिक व्यापार की आजा देगी। इस प्रकार सर्व-प्रथम हम मुद्रा के विनिमय-दर की उलक्तनों से बच जायेंगे, क्योंकि ये सनदे 'रूपक' नहीं, वास्तविक होगी, हुँडियों की परेशानी भी न रहेगी और इन सब की रही-सही कभी को हम आवश्यकतानुसार 'वैदेशिक व्यापार डिपो' द्वारा पूरी करेंगे, जहाँ प्रमाणानुसार हमारा स्वर्ण कोष अ रहेगा और आवश्यकतानुसार उसका उपयोग हो सकेगा। हमारे इस प्रस्ताव का यह अर्थ नहीं कि सोना या चादी देकर ही हम बाहर से व्यापार करेंगे। जहाँ तक

<sup>#</sup> सोने के स्थान मे चादी भी रख सकते हैं। यह ठीक है कि सोने या चॉटी का भी भाव चढता-उतरता है, परन्तु कम से कम हमारा विधान एक निश्चित धातु से वधा तो रहेगा।

सम्भव होगा, हमारा वैदेशिक व्यापार भी वस्तु-विनिमय के श्रावार पर चलेगा, परन्तु ग्रावश्यकता पड़ने पर हम एक बातु का सहारा लेने के लिए तत्पर तो रहेगे । हमें यह न मूलना चाहिए कि हम या तो वस्तु-विनिम्य या श्रपनी निश्चित बातु के श्राबार पर ही च्यापार करेगे, बाह्य मुटा को न हम स्त्रीकार करेंगे, न उनसे या उनकी उलटफेर से हम कोई वास्ता होगा। जाय ही हमारी इन सनदो का स्त्रम हमारे अपने देश के आन्तरिक व्यवहार मे कोई उप-योग न हो सकेगा। विदेशों में भी इनका केवल व्यवसायिक लेन-देन में ही उपयोग होगा। यदि कोई चाहे कि विदेशों मे उन्हें जुटा कर सोना-चादी लेले ग्रीर फिर उसे देश में लामर गाड रखें, तो इस वला से वचने के लिए उस निश्चित बातु का गेर-सरकारी श्रायात-निर्यात वर्जित कर देना होगा।

राष्ट्रीय कूपन ग्रीर रेल वारंट-ग्रन्छा, विदेश यात्रा ग्रादि का शुल्क चुकाने के लिए क्या व्यवस्था होगी। इसके लिए श्री रामकृत्ण शर्मा के शब्दों में 'हमे नेशनल कृपन (राष्ट्रीय चिट्ठी) का विधान करना महेगा, उमी प्रकार जैसे रेलों में टिकट लेने के लिए माइलेज क्रान या पुलिम ग्रीर सेना के वारट चलते हैं ग्रथवा कुछ कम्पनियों का ग्रन्तर्राष्ट्रीय चेक चलता है। वाहर से ग्राने वाले उनके ही देशीय दूतावासो से हमारी राष्ट्र-सभा का कृपन प्राप्त हो जायगा। उनके बढले हमारा देश सम्बद्ध देश से उक्त मूल्य की वस्तु पढार्थ, मोना, चाढी या ग्रपने देश वालों के लिए उनके देश में उननी ही सुविवा का हकटार होगा।

ऐसे विविध प्रयत्नों के द्वारा मुट्टा के प्रयोग को बहुत कुछ हटाया जा सनता

है ग्रीर हटाया जाना चाहिए।

पैसे की प्रभुता से मुक्ति पाने से मानव कल्याग् - पहले वताया जा चुका है कि वर्तमान ग्रावस्था में पेसे की कितनी प्रभुता है। पसे की ही ग्रर्थव्यवस्था (मनी-इकानोमी) चल रही है। ग्रावमी पंसे का गुलाम हो गया है। इससे उसका सहज ही भोषण ग्रीर दमन हो सकता है। यदि

<sup>.</sup> यह कोई अव्यावहारिक या नयी वात नहीं है। विश्व का इतना वटा युद्ध श्रमरीका के 'लेड एड लीज' के वल परही चला, जिसे शुद्ध रूप में हम वस्तु-विनिमय ही कहेगे। मित्र-मित्र देशों के बीच वहुत सी लेनदेन इसी प्रकार हो रही है। श्री नेहरूजी ने ग्रमरीका से इसी ग्राधार पर दस लाख टन गेहूँ मागा था।

समाज से पैसे की प्रभुता हटाया कर अम को उचित प्रतिष्ठा दे दी जाय तो समाज का विलज्ञ्ण कायाकल्प होगा, इसमें सन्देह नहीं। श्री वासुदेव विद्वल दास्ताने ने कहा है—

'रुपये ग्रीर धन का जितना सम्मान किया जाता है, उससे कई गुना ऋधिक सम्मान शरीर-अम का है, अगर यह सीधी-सादी वात एक दफा गाव वालों के दिलों में जम जाय तो बडी भारी क्रान्ति हो जायगी। तब वे ग्रपनी शक्ति श्रीर सामर्थ्य को समभ जायंगे। इसका न्यामाविक परिणाम यह होगा कि उनको दवाकर रखना या उनका शोषण करना दुश्वार हो जायगा। वैसी हालत मे यदि कोई सशस्त्र या हिंसक त्राक्रमण होगा तो वे उसके प्रतिरोध के लिए तुरन्त तैगार हो जायेगे श्रीर यह समक जायेगे कि मृत्यु का सामना करके भी अपनी स्वाभिमानी जिन्दगी कायम रखनी चाहिए। एक दूसरी महत्वपूर्ण वात समऋने की योग्यता भी उनमे ऋाजायगी, वे जान जायेंगे कि शस्त्रों से श्राक्रमण करने वाला चव लोगां को मार डालना नही चाहता, लेकिन चन्द लोगो को मार कर त्राकी को उरा धमका कर ऋपनी सेवा में लगाना चाहता है। यह बात समभा में त्राजाने पर तो उनके त्रान्दर से मौत का डर कर्तई निकल जायगा । ऐसी श्रात्म-प्रतीति होजाने पर श्रगर-ऐटम बम का श्राह्मण होगा तो भी वे नहीं डरेगे श्रीर स्वाभिमान-शूत्य दीन-हीन जिन्दगी के वदले मृत्यु का स्वागत करना श्रेयस्कर नमभोगे । वैशी अवस्था मे हार उनकी नहीं, एटम-वम की ही होगी। भ

निशेष वक्तन्य—ऐसा है पैसे के प्रमुत्व से मुक्ति का फल! इसे ध्यान में रखकर विचारकों को इस दिशा में इढता पूर्वक आगे वढते रहना चाहिए। आन्धा तो यह है कि पैसे की माया विलकुल न रहे, काचन-मुक्ति ही हो, पर न्नावहरिक दृष्टि से हमने अपने विवेचन का विषय पैसे की प्रमुता से मुक्ति ही रखा है। इसके लिए भी वर्तमान समाज-न्यवस्था में कुछ कठिनाई तो उपस्थित होगी, पर जहा चाह है, वहा राह निकल ही सकती है।

क् कस्तूरवा दर्शन', त्रागस्त १६५०

## पॉचवॉ खंड

# वितरण

२६—वितरण की समस्या ३०—लगान ३१—मजदूरी ३२—मृद ३३—मृनाफा ३४—ऋार्थिक समानता

#### धनवानों से

तुम कहते हो, हम धनवान है, हमने अपने पराक्रम से धन पैदा किया है। पर यह समभ रखों कि अगर रात न होती, तो दिन न होता। सैकड़ो दरिंद्र है, इसी लिए तुम धनवान हो। तुम्हारे पास दो रुपये हैं, तो समभलों कि तुम्हारे किसी पड़ोसी की जेव दो रुपयों से खाली है। उसे रुपयों की जरूरत है, इसलिए तुम्हारे रुपये का मृत्य है। बिना हजारों को दरिंद्र बनाये तुम धनवान हो ही नहीं सकते। अगर वे दरिंद्र न हो तो तुम धनवान हो ही नहीं सकते। धन की उपयोगिता सिर्फ इतनी है कि उसके द्वारा मनुष्य अपने परिश्रम के लिए जीविका प्राप्त करता है। जीवन की हानि से धन का सप्रह होता है।

× ×

## गरीवों से

तुम्हे रोटी पाने का हक है, पर तुम्हारे दूसरे भी हक है जिन पर तुम्हे पहले ध्यान देना चाहिए। अगर तुम चाहते हो, तो रोटी के दुकड़े मॉगो, पर कुत्ते की तरह मत मॉगो। माँगो तो बच्चो की तरह। तुम अपने उदर-भरण के लिए लड़ो, पर उससे अधिक इस बात के लिए लड़ो कि सच्चरित्र और पवित्र जीवन व्यतीत करने का भी तुमको अधिकार है।

—रस्किन

#### उन्तीसवॉ अध्याय

# वितरण की समस्या

उत्पादन-कार्य में हरेक मनुष्य का योग उसकी शक्ति के अनुसार होना चाहिए आर उपज का वितरण उसकी आवश्यकता के अनुसार। एक ग्वाले को उतना ही मिलेगा, जितना कि पचायत के मुिलया को। ऐसा भी हो सकता है कि अगर पचायत का मुिलया घर में अकेला है, तो उसे ग्वाले से कम मिले।

—जो० का० कुमारप्पा

सस्कृत में धन को द्रव्य वहा गया है,जिसका ऋर्थ है, वहने वाला'। जब धन का इस प्रकार वितरण होता रहताहै कि समाज में उसका प्रवाह बना रहे तो उससे समाज को लाभ होता है प्रवाह रुकने पर वह समाज के स्वारथ्य के लिए हानिकर होता है।

—लेखक

वितरण का महत्व—श्रार्थिक जगत मे श्राजकल चारो श्रोर उत्पादन के लिए पुकार है। श्रादमी कहते हें कि लोग भूखे-नगे हैं। उनके श्रभाय दूर करने के लिए श्रिषक उत्पादन करना चाहिए, उत्पादन का परिमाण बदाना जरूरी है। परन्तु इस कथन में सत्याश ही है, यह पूर्ण सत्य नहीं। चित्क यह कहना चाहिए कि इसमे विशेष सार नहीं है। उत्पादन बढ़ जाने पर भी यदि वितरण ठीक ढग से न हो, तो लोगों के श्रभाव बने ही रहेंगे, वे भूखे-नगे ही रहेंगे। उनकी समस्या हल न होगी। उदाहरण के लिए चार श्रादमियों में से प्रत्येक को चार-चार रोटी की श्रावश्यकता है, श्रीर उनका उत्पादन १५ रोटियों का है, तो यह उत्पादन श्रवश्य ही कम है, तथापि समान वितरण करके वे इसमें किसी तरह श्रपना काम चला सकते हैं। श्रव कल्पना करों कि उत्पादन बढ़ कर बीस रोटियों हो गर्यी। परन्तु वितरण इस प्रकार रहा कि एक ने १०

उन्होंने प्रायः सभी प्रकार की सस्थाश्रो तथा च्रेत्रो में प्रवेश कर लिया है। इस बात का प्रयत्न हो रहा है कि उनका वेतन उसी काम में लगे पुरुषों के समान हो। रूस में इस समानता को प्रायः पूरी तरह अमल में लाया जा रहा है। भारत में रित्रयों का कार्य-च्रेत्र विशेषतया सन्तान-पालन श्रीर घर का कार्य माना जाता है। कुछ रित्रयों को श्रार्थिक आवश्यकताश्रों अथवा स्वाभिमान पूर्वक अपनी श्राजीविका प्राप्ति के लिए कोई काम करना आवश्यक होता है। प्रायः उन्हें कई वाधाश्रों का सामना करना पडता है। 'समान काम के लिए समान वेतन'—यह तत्व अब व्यापक रूप से अमल में आना चाहिए। इसमें स्त्री-पुरुष का भेद रखना अनुचित है। यही नहीं, मानवता श्रीर समाज-हित की हिन्द से रित्रयों को वे सुविधाएँ भी दी जानी चाहिएँ, जो उनके मानृत्व सम्बन्धी कर्तव्य पालन करने के लिए जरूरी हो।

न्यूनतम मजद्री या निर्वाह-येतन—यूरोप, अमरीका के कुछ भागों में, खासकर जहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के धधों में काम करने वाले के संघ बन गये हैं, और निश्चित नियमों के अनुसार काम होता है, एक धन्धे के मजदूर एक नियत वेतन से कम पर मिल ही नहीं सकते। कुछ देशों में तो कानून द्वारा यह तय हो गया है कि मजदूर को इतनी मजदूरी अवश्य ही मिले, जिससे उसका और उसके आश्रितों का निर्वाह हो सके। इसे न्यूनतम मजदूरी या निर्वाह-वेतन कहा जाता है। इसकी कुछ आधार-भूत वाते ये है—

१—प्रायः यह माना जाता है कि प्रत्येक कुटुम्ब मे ग्रीसतन एक पुरुप, एक स्त्री ग्रीर तीन बालक होते हैं।

२—मजदूर को मजदूरी इतनी मिलनी चाहिए कि वह उससे अपने कुटुम्ब का साधारण रीति से पालन-पोपण कर सके | [ कुछ सज्जन स्त्री और वचो की मजदूरी कुटुम्ब की आमदनी मे शामिल नहीं करते | उनका मत है कि कुटुम्ब के बढ़ने पर स्त्रियों को अपने घरों का काम करने के बाद न तो समय ही रहता है और न शक्ति ही | इस लिए उनसे मजदूरी नहीं करायी जानी चाहिए, और, लडको से तो स्कूलों में पढ़ने के अलावा मजदूरी कराना ही अनुचित है |

3—मजदूरों का निवास-स्थान काफी और हवादार होना चाहिए। ४—मजदूरों के घर-खर्च के ग्रतिरिक्त उनकी ग्रन्य ग्रावश्नकताओं का भी विचार किया जाना चाहिए।

इस प्रसग में तीन वातों का न्यान रखना जरूरी है— (१) न्यूनतम मजदूरी खुदा-खुदा स्थानों में खुदा-खुदा हो सकती है, पर एक ही स्थान में खलग-खलग वन्यों के लिए भिन्न-भिन्न नहीं होनी चाहिए। (२) न्यूनतम मजदूरी की हिण्ट से खेती छीर उद्योग-वन्धों के मजदूरों में कोड छान्तर नहीं मानना चाहिए। दोनों को ही इसकी छावश्यकता है। (३) यदि वास्तव में कोई उद्योग ऐसा है जो छपने मजदूरों को निर्वाह वेतन नहीं दे सकता तो सावारण तौर पर ऐसे उद्योग को चलने का अधिकार नहीं है। हाँ, कुछ उद्योग ऐसे हो सकते हैं कि राष्ट्र-हित की हिन्द से छावश्यक हो, पर उनसे मजदूरों को निर्वाह-वेतन न दिया जा सके। ऐसे उद्योगों की सरकार को ऐसी सहायता करनी चाहिए, जिससे मजदूरों को न्यूनतम वेतन छावश्य ही दिया जा सके। छस्त, किसी भी दशा में मजदूरों के न्यूनतम वेतन में कमी न होने देनी चाहिए।

कृषि-श्रीमयों की न्यूनतम सजदूरी, येंकारी के समय का प्रश्त— यह तो स्पष्ट ही हे कि खेतिहर साल में कई माह वेंकार रहते हैं और इस समय भी उन्हें भोजन-वस्त्र श्रादि की श्रावश्यकता तो होती ही है। श्रार उन्हें इस समय का वेतन न मिले तो उनका निर्वाह किस तरह हो। जो लोग समाज का भरण-पोपण करते हों, उनका भूखा-नगा रहना किसी समाज के लिए शोमनीय नही। उनके गुजर-त्रसर की यथेष्ट व्यवस्था होनी ही चाहिए। श्री जो० का० कुमारप्पा ने कहा है—उत्पादक को श्रोर उनके ऊपर श्रवलम्वित परिवार के लोगों को केवल हगाम के या खेती के थोड़े समय के लिए ही नहीं, विल्म साल भर श्रापनी जीविका की साथन सामग्री जुट जानी चाहिए। इस नात को महेनजर रखकर उत्पादन की मजदूरी निर्वारित करनी चाहिए। उदाहरणार्थ श्राज चावल वारह श्राने पायली के हिसाव से मिलता होगा। पर उस वारह श्राने में चावल पेदा करने वाले खेती के मजदूर का साल के श्राठ महीने फाका रहने की ही गुजाइश रहती है। समतायुक्त समाज में खेती के मजदूर को केवल खेती के मौरम में ही खाना, कपडा मिलने की व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए, बिलक वही व्यवस्था पूरे साल भर तक उसे समुचित खुराक श्रीर कपड़ा मयस्सर कराने वाली होनी चाहिए।

यह कहा जा सकता है कि बहुत से लोगों को वेकारी के समय की मजदूरी हर साल कई-कई माह देने से कोई अर्थव्यवस्था सुचार रूप से नहीं चल सकती। इसका हाल यह है कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि किसानो और खेत-मजदूरों को वेकार रहने का अवसर ही न आये, प्रत्येक ग्राम या ग्राम-समृह के व्यक्तियों के श्रम का उचित सयोजन किया जाय, जिससे वे अपने खाली समय में ग्रामोद्योगों का काम कर सके।

भारत में न्यूनतम मजद्री—भारत मे प्राचीन काल मे मजदूरी निश्चित करने मे उसकी जीवन-निर्वाह की आवश्यक गाओं का त्यान रखा जाता था, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। पीछे इस विषय की प्राय. उपेद्धा ही रही। आधुनिक काल मे सर्व-प्रथम सन् १६३५ मे गाधीजी की प्रेरणा से आ. भा ग्राम उद्योग सघ ने इस विषय को हाथ में लेने का साहस किया। उसने प्रस्ताव किया कि 'सघ की सरद्धता मे तैयार होने या वेची जाने वाली तमाम चीजो के लिए हर कार्यकर्चा को आठ वटे के पूरे काम के हिसाब पर कम-से-कम इतनी मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए जो उसकी शास्त्रीय (वैज्ञानिक) खुराक के लिए काफी हो। जैसे-जैसे और जब परिस्थित अनुकूल हो, तब मजदूरी की दर में उस दर्जे तक इदि होती जानी चाहिए, जिससे कुटुम्ब के कार्यद्यम व्यक्तियो की कमाई से सारे कुटुम्ब की ठीक तरह से गुजर हो सके। इसी आश्य का प्रस्ताव अ भा चर्खा-सघ ने कित्तनों के सम्बन्ध में स्वीकार किया।

इस योजना के अनुसार काम करने के लिए पहले यह मालूम किया गया कि कताई-त्तेत्र में रहने वाली जनता को किस प्रकार का मोजन अनुकूल होगा। फिर, इसके आधार पर योग्य डाक्टरों से सलाह-मशवरा करके, कम-से-कम आवश्यक मोजन का परिमाण निश्चित किया गया। एक आदमी के साधारण आवश्यक दैनिक भोजन के मृल्य का, आहार की वस्तुओं के स्थानीय मृल्य के अनुसार, हिसाव लगाया गया, और इसे आवश्यक खादी की कीमत के साथ जोड़कर दैनिक आठ घटे के सतीषजनक कार्य की कम-से-कम मजदूरी निश्चित की गयी। यद्यपि देश के विविध हिस्सों के रहने वाले लोगों के ग्रावश्यकीय श्राहारों में काफी श्रन्तर है तो भी यह मालूम हुन्ना कि उक्त ग्राधार पर हिसाव करके कम-से-कम देनिक मजदूरी अ से अ तक होनी चाहिए। पहले कर्ताई की रोजाना मजदूरी छ सात पैसे ही थी, नये ग्राधार पर गिने हुए कर्ताई-दर २५ से ७५ फीसदी तक वह गये। पिछने वर्षों में कर्ताई की देनिक मजदूरी प्राय छ ग्राने से ग्राठ ग्राने तक रही है। परन्तु यह कुटुम्ब के निर्वाह-रोग्य नहीं थी। इससे स्फट है कि उपर्युक्त प्रस्ताव पूरे तौर से ग्रमल में नहीं ग्राया। हाँ, इस ग्रोर व्यान दिया जा रहा है।

मजर्री समान करने का पयत्न-मजरूरी की वर्तमान विपमता दूर करना त्रावश्यक है । इस त्रादर्श को प्राप्त करने के लिए हमे यह निश्चय कर ही लेना चाहिए कि देश में एक श्रमी को दूसरे की अपेचा अविन से श्रिधिक कितने गुना तक वेतन दिया जाय । श्रारम्भ मे तीन या चार गुने तक की मर्यादा रख कर काम चलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए खादी-सबी में कार्यकर्तात्रों का वेतन प्रायः कम-से-कम पचास और अधिक से अधिक तीन सौ रहता है। ग्राटर्भ की दृष्टि से इतना ग्रन्तर भी न रहना चाहिए, तथापि वर्तमान दशा में जब कि अन्तर की कोई सीमा ही नहीं, उपर्युक्त नियम भी गनीमत है। ग्रस्त, लच्य तो यही रहना चाहिए कि एक स्थान या प्रदेश के सब श्रमियों का वेतन ममान हो । इम दिशा में प्रयोग श्रारम्भ हो गये है। सेवाग्राम (वर्धा) ग्राटि की सार्वजनिक सस्थाएँ इस सिद्धान्त की ग्रमल मे ला रही हैं। वहाँ च्राश्रम के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गयी थी कि प्रत्येम कर्म-चारी को, चाहे वह अध्यापक हो, चाहे हरिजन मजदूर, रांजी के टो ग्राने यति घटे के हिसाब से समान रूप में मिलेंगे। इसके त्रातिरिक्त प्रत्येक त्राश्रम वासी को उसके पुत्र के समय व्यय के लिए एक आना प्रति घटा मिले। इस प्रकार आश्रम के प्रत्येक कार्यकर्ता को तीन ग्राने पति घटे के हिसाव ने ग्राठ घटे के काम का करीब डेढ रुपया प्रतिदिन मिलता था। यद्यपि वर्वा में मजदूरी सस्ती थी, किन्तु यदि ग्राश्रम के किसी काम के लिए मजदूर की जरूरत होती तो उमे आश्रमवासियों के ममान ही वेतन दिया जाता। (इस समय छाश्रम के कार्यकर्ना भूदान यज आदि मे लगे हुए है।)

श्रमी ( जुलाई १६५६ ) यह निश्चय किया गया है कि श्र. मा. खादी श्रीर ग्रामोद्योग सब की बिहार शाखा के सेक्रेटरी से लेकर कुली तक सभी कर्म-चारियों को समान वेतन मिले । यह फैसला श्रप्रेल १६५६ से लागू समभा जायगा । इसके श्रमुसार सब के कर्मचारी को श्रपनी नौकरी के पहले दो सालों में ६० ६० प्रति मास, इसके श्रागे के दो सालों में ७५ ६०ये प्रति मास श्रीर इसके बाद के वर्षों में १०० ६० प्रति मास दिया जायगा । श्रव किसी भी कर्मचारी को १०० ६० से श्रिधक नहीं दिया जायगा ।

पत्येक अभी को रोजी का अधिकार—सर्वोदय दृष्टि से मजदूरी के बारे में यह आवश्यक है कि समाज में कोई भी अम करने वाला व्यक्ति ऐसा न रहे जिसका भरण-पोषण न हो सके। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयीप्त भोजन वस्त्रादि मिलना ही चाहिए। श्री विनोवा ने कहा है—

'जो भी शक्तियाँ हमारे पास हैं, उन्हें हम ग्रापनी नहीं मानते (समाज की मानते हैं)। कोई भी व्यक्ति ग्रापनी शक्ति भर समाज का पूरा काम करता है तो वह रोजी का हकदार हो जाता है। एक ग्रादमी, जो बिना ग्रांख का है, ग्रापनी उस कमी के बावजूद जो कुछ बनाता है, प्री शक्ति से सेवा करता है तो वह खाने का हकदार हे। ग्रांख वालों की ग्रापेचा उसकी सेवा की मात्रा कम हो सकती है, जब कि उसने ग्रापेने पास की ताकत तो प्री-पूरी लगादी। कम-ज्यादा शक्ति के ग्रानुसार पोपण में कमी-वेशी देने की कल्पना गलत है। पोपण भौतिक वरतु है, सेवा नैतिक वस्तु है! नैतिक वस्तु की कीमत भौतिक वस्तु में नहीं हो सकती। क्या ड्राका वाले को बचाने वाले की दस मिनट की सेवा का मूल्य रोजी के हिसाब से ग्राका जा सकता है।

समाज का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार अम अवश्य करे, भले ही उसके काम की मात्रा कम हो। विना अम किये, खाली बैठे मुफ्त का खाना अपमानजनक या अशोभनीय माना जाना चाहिए।

<sup>&#</sup>x27;कस्तूरवा दर्शन', २२ फरवरी ५४।

मजदुरों को अपना दृष्टिकोग वदलने की आवश्यकता— इसके अतिरिक्त मजदूरों को अपना दृष्टिकोण वदलने की आवश्यकता है। इस समय जैसे पूँजीपति कहता है कि मेने अपने बुद्धि-वल से सम्पत्ति प्राप्त की है, उसी प्रकार मजदूर की भी यह मान्यता है कि जो थोडा-बहुत मेरे पास है, वह मैंने अपने अम से कमाया है। इन प्रकार जहाँ तक सम्पत्ति पर स्वामित्व की भावना का प्रश्न है मालिक ग्रौर मजदूर की एक ही भूमि हा, एक ही ग्राधार है। यह भूमिका जैसे मालिक को बदलनी है, बैसे ही मजदूर को भी बदलनी हे। मजदूर को समकता है कि मै ग्रपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ, जो काम में करता हूँ, वह स्वार्थ के लिए नहीं, विलक देश न्त्रीर समाज के लिए कर रहा हूँ । मैं समाज ख्रौर देश का सेवक हूँ । इस सचाई को हृटयगम करके, मजदूर उतने ही पारिश्रमिक की माँग करे, जितना उसके लिए वहुत जरूरी हो, श्रीर इस पारिश्रमिक को लेते हुए वह अविक से अधिक अम करे। वर्तमान अवस्था में तो वह जो श्रम करता है, वह कर्तव्य-भावना से नहीं, लाचारी से करता है। इसलिए यथासम्भव उसे टालने की इच्छा रखता त्रीर कोशिश करता है। भजदूरी बढ़ने पर भी वह काम कम से कम करता है। नतीजा वह होता है कि उत्पादन यथेष्ट नही बढ़ने पाता।

श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा हे कि 'ससार मे पिछले १५० वर्षो से मजदूर श्रान्दोलन चल रहा है। परन्तु वह यशस्वी हुश्रा हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। सम्पित्तदान के जिरेंगे हम उसे भी नयी दृष्टि देना चाहते हैं। हमें मजदूरों से कहना चाहिए कि यदि तुम केवल श्रपने ही हित के लिए सबर्प कर रहे हो तो इससे समाज की क्या मलाई होने वाली हे। शोपित श्रीर शोपक के भगड़े में समाज का कीन सा कल्याण निहित है। श्राज तक मजदूर श्रान्दोलन केवल निजी स्थायों के सवर्षों पर श्रावारित है। इससे समाज को लाभ के बदले हानि ही होती है। श्रव तो मजदूर को श्रपनी नैतिकता पर खड़े होकर शक्ति-भर सेवा करना है श्रीर श्रावश्यकनानुसार लेना है। मजदूर श्रान्दोलन यदि यह स्वरूप ग्रहण करे तो निश्चय ही समाज में एक विजली दौड जायगी, इसमें नये जीवन का सचार हो जायगा।'

युद्धिजीवी क्रान्ति की ओर वहें — ऊपर श्रमजीवियों की वात कही गयी है। बुद्धिजीवियों को भी श्रपनी दृष्टि वटलनी श्रीर शरीर-श्रम को प्रतिष्ठा देनी है। इस समय समाज में बुद्धिजीवी श्रपने श्रापकों श्रेष्ठ मानता है, श्रीर श्रमजीवी हीन। बुद्धिजीवी श्रपने धन या बुद्धि के बल से श्रिषक पैसा कमाता है, जबिक श्रमजीवी बडी मुश्किल से श्रपना गुजर-वसर कर सकता है। इससे श्रमजीवी बुद्धिजीवी बनने की इच्छा रखता है। श्रगर सब लोग बुद्धिजीवी बन जाय तो क्या समाज एक दिन भी टिक सकेगा। हमारी सामाजिक विचारधारा में यह क्रान्ति होने की जरूरत है कि श्रमिक का जीवन बुद्धिजीवियों की श्रपेद्धा श्रिषक प्रतिष्ठित है। यदि समकदार बुद्धिजीवी क्रान्ति की दृष्टि से कुछ श्रश में भी मजदूर की तरह काम करेंगे तो उसका श्रमर साधारण मजदूरों पर भी पड़ेगा श्रीर सोहबत सगत से उनका मानस सुधारने में श्रीर ईमानदारी से काम होने में मदद मिलेगी।

मजद्री सम्बन्धी आदर्श, गाँधी जी के विचार—गाँधी जी ने कहा था—'मै तो मानता हूँ कि आदर्श स्थित में बैरिस्टर और भगी दोनों को एक ही वेतन मिलना चाहिए। परन्तु और सब की तरह मै भी जानता हूँ कि दुनिया भर के सारे समाज इस आदर्श से दूर है! मै यह भी जानता हूँ कि बैरिस्टर को जितना मिलता है, उसका वह हकटार नहीं है। परन्तु मुवक्किल खुशी से उसे भारी फीस देते है। और नीचे आवे तो लोग दर्जी को चार ६० रोज खुशी से देगे, मगर मेहतर को आठ आने रोज से ज्यादा नहीं देगे। सारे समाज को कमाई के एक ही स्तर पर लाने के लिए उसे धीरज के साथ सतत् शिक्षा देने की जरूरत है। इसलिए ऊँचे और नीचे दर्जे के कर्मचारियों के बेतनों के बीच की खाई पाटने की तमाम कोशिशों की जानी चाहिए।'।

विशोप वक्तव्य-जो सर्वोदय समाज हमारा त्रादर्श है, उसमे कोई व्यक्ति किसी भी उपयोगी कार्य से बचने का विचार नहीं करेगा, शरीर-श्रम

<sup>ः &#</sup>x27;फ्ताडू', मार्च-ग्रप्रेल १९५२ मे प्रकाशित श्री श्रीकृष्णदास जाज के लेख से ।

<sup>†&#</sup>x27;हरिजन सेवक', १० - ८ - १९४७।

करने की सब को इच्छा होगी, कोई कार्य घटिया दर्जे का नहीं माना जायगा। उस दशा में आदमी, परिवार या गाँव अधिक से अधिक स्वावलम्बी होगा, यदि किसी को दूसरे की सहायता और सहयोग की जरूरत होगी तो वह सहर्ष सेवा-भाव से दी जायगी, उसमें किसी तरह के स्वार्थ सिद्ध करने की भावना न होगी। मालिक और नोकर, हजूर और मजूर आदि का भेद न होगा। सभी मालिक होंगे, और सभी नौकर भी। इस प्रकार अम की यथेण्ट महत्ता होते हुए पारिश्रमिक या मजदूरी की विपमता या कमी न होगी और इससे सम्वन्थित विविध प्रश्न भी उपस्थित न होगे।

#### वत्तीसवां अध्याय

# सृद

सूर एक ऐसी चला है, जिसने समाज में कही टीले खड़े कर दिये हैं श्रीर कहा पोखर खोद दिये हैं। सूर समता के लिए बहुत कड़वा विष है। —भगवानदीनजी

रुपये का कोई व्याज न होना चाहिए, क्योंकि रुपया स्वय कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता। रुपया श्रौद्योगिकता को प्रोत्साहन देने का एक-मात्र श्रथवा मुख्य साधन नहों है, श्रोर न ही उसे बनाया जाना चाहिए।

—किशोरलाल मश्र्वाला

पूँजी का व्यवहार करने-देने के बदले में पूँजी वाले को पूँजी के अतिरिक्त जो द्रव्य दिया जाता है, उसे सूद या ब्याज कहते हैं। इस अध्याय में हमें यह विचार करना है कि वर्तमान काल में यह क्यों लिया या दिया जाता है, तथा इस पढ़ित में क्या दोष है, और क्या सर्वोदय समाज-व्यवस्था में भी इसका कोई स्थान होगा।

सूद का विचार, पूँजी का विश्लोषण – सूद के प्रश्न पर विचार करने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि पूजी मे तीन चीजो का समावेश होता है—शोषित या अपहृत अम, विशेष चुविधाओं के कारण होने वाला अतिरिक्त उत्पादन, और विविध उपकरण था औजार आदि। अब इनमें प्रत्येक के सम्बन्ध में अलग-अलग विचार करें।

(१) यदि प्ंजीपितियों के पास जो प्जी है, वह उन्होंने मजदूरों को कम मजदूरी देकर, ग्रार्थात् उनके हिस्से की कुछ-कुछ सम्पत्ति ग्रापने लिए बचाकर समह की है, तो यह उनके द्वारा मजदूरों का शोषण किये जाने से जमा हुई है। इस पर वास्तव में उनका कोई श्रिधिकार नहीं है। इस प्रकार इस ५ जी के उधार देकर उस पर सद लिया जाना ठीक नहीं है।

- (२) यदि पूँजी विशेष सुविधाओं के कारण उत्पन्न हुई हे तो उसका लाभ किसी खास व्यक्ति या सस्था को न मिलकर समाज को मिलना चाहिए, कारण, विशेष सुविधाओं का श्रेप किसी एक को नहीं। इस प्रकार किसी का अपनी पूजी के लिए दूसरों से व्याज चाहना अनुचित है।
- (३) उपकरण या श्रीनारों की वात लीजिए। यदि किसी उपकरण का हम उपयोग नहीं कर रहे है, श्रीर वह हमारे किसी दूसरे भाई के काम श्रा सकता है, तो हमे उसको उससे काम लेने की सुविधा सहर्प श्रीर स्वेच्छा पूर्वक दे देनी चाहिए। गावो में इस समय भी श्रानेक श्रादमी परस्पर में ऐसा व्यव-हाग करते हैं। इसमें कुछ प्रतिफल (सद ) लेने की वान बहुत सुद्रता श्रीर सकीर्ण स्वार्थपरता की स्चक है।

धन तो अम से ही पैदा होता है — पहले कहा जा चुका हे कि ग्राज-कल ग्रादमी ग्रपने बन को टिकाऊ बनाने तथा उसे धुविधा-पूर्वक रखने के लिए सोना चादी या सिक्कों के रूप में बदलते रहते हैं। वे इसकी सुरचा ग्रीर बृद्धि के वास्ते चिन्तित रहते हैं, श्रीर तरह तरह के उपाय काम में लाते हैं। ग्रार यह द्रव्य जमीन में गड़ा रहे, या ग्रालमारी में बन्द रहे ग्रीर इससे खेती या उग्रोग-धंधे का उत्पादक कार्य न किया जाय तो इसमें कोई बृद्धि न हो। तथापि इस द्रव्य का स्वामी जब इसे दूसरों को उधार देता है तो वह इसे एक मेहर बानी का काम समभता है ग्रीर व्याज लेने की शर्त पर ही उधार देता है। परन्तु उधार लेने वाला भी ग्रार इसे कहीं बन्द करके रख छोड़े तो इससे कुछ द्रव्य पेदा न होगा। इसलिए वह इस द्रव्य से उत्पादक कार्य करने के लिए ग्रावश्यक साधन जुटाता है ग्रीर श्रम करता है। इस श्रम के कारण ही वह इस द्रव्य को इतन। बढ़ा लेता है कि म्हणदाता को उसकी रकम ब्याज सहित लौटाने पर स्वय ग्रपने लिए भी कुछ बचा सकता है। इससे स्पष्ट है कि रुपया पैदा करने का काम द्रव्य नहीं करता, श्रम करता है। विना श्रम के रुपये की कुछ बृद्धि नहीं हो सकती।

सृद का विरोध—ग्राजकल प्रायः सभी ग्राटमी सूद लेते है, इस लिए सूद के उचित होने में कोई शका नहीं की जाती। तथापि समय-समय पर य्यानेक सज्जनों ने इसका विरोध ग्रीर निन्दा की है। सभी मुख्य धमां ने इसे बुरा बताया है। इसलाम ने इसका स्मन्ट निषेध किया है। उपनिषदों में कहा गया है, 'शमल कुसीदम्' ग्रर्थात् व्याज पाप है। ईसाई धर्म में भी इसे ग्रमुचित माना है, तभी तो ईसाई ससार में यहूदी (सूद लेने के कारण) बहुत तिरस्कार भाव से देखे जाते हैं। सूद के शब्दार्थ की बात लीजिए। सस्कृत में व्याज शब्द का ग्रायं ढोग या बहानेबाजी है। इस भाषा में व्याज के पर्यायवाची शब्द 'कुसीद' के ग्रारम्भ में जो 'कु' उपसर्ग है, बह कुत्पित या द्वित के ग्रर्थ में ग्राता है। ग्रंग्रेजी में सूद के लिए 'इन्टेरेस्ट' शब्द है, उसका ग्रर्थ स्वार्थ भी है।

महाभारत में इस विषय की एक वडी विचारोत्तेजक कथा है। एक चाडाल कन्या मरे हुए कुत्ते के मास को खाने के लिए चिता की अग्नि।पर पका रही थी। उनने आते-जाते राहगीरों को कहा कि मैं रसोई बना रही हू तुम लोग दूर रहो अपनी छाया से या स्पर्श से इसे अग्ट न करों। इस पर वहा पास में रहने वाले मुनि ने उस कन्या से पूछा कि चिता पर पकाये हुए मरे कुत्ते के मास को खाने वाली तुम्क चाडाल कन्या से अधिक पापी ऐसा कौन हो सकता है जिसका स्पर्श तेरे भोजन को अधुद्ध करदे। कन्या ने जवाव दिया, ऋण का व्याज लेने वाला धनिक, लडकी का पैसा लेने वाला वाप, मूठी गवाही देने वाला, और किसी का विश्वास-घात करने वाला ऐसे अनेक व्यक्ति मेरी अपेद्धा सैकडाँ गुने पापी हैं। इससे स्पष्ट है कि महाभारत-कार ने व्याज लेने को कितने बड़े पापों में गिना है।

सूद का व्यवहार—सद का इतना विरोध और निन्दा होते हुए भी अधिकाश आदमी इसकी आमदनी से परहेज नहीं करते। उपर्युक्त विरोध और निन्दा से यह भी सिद्ध होता है कि सद लेने का रिवाज बहुत पुराना और व्यापक है, तभी तो प्राचीन साहित्य में इस का उल्लेख पाया जाता है। प्राचीन काल में सद का इतना विरोध सम्भवतः इस लिए किया गया है कि उस समय बहुत दुखी और लाचार आदमी ही ऋण लेते थे और उनसे सद लेना वडी निर्दयना या वेरहमी का काम समका जाता था। आजकल तो बड़े-बड़े धनवान तक ऋण लेते हैं, जिससे वे अपना धन और अधिक वटा सके। इस प्रकार सद लेने देने का आजकल एक आम रिवाज है। इसकी निन्दा या विरोध

की बात कुछ इने-गिने साथु महात्माओं तक या कुछ प्रन्थों में ही सीमित है।

सूद की आय से हमारा तथा हमारे उत्तराधिकारियों का अनि पटे—आजकल बहुतों की यह इच्छा रहती है कि जल्दी ही हमारे कागेबार से इतनी जमा-प् जी इकट्ठी होजाय कि हमारा काम उसके ज्याज से ही चलता रहे। हमें कुछ हाथ-पाव न चलाना पड़े। इस प्रकार हम सहस्रोरी से स्वय अपने आपको आलसी और मुस्तलोर बनाते हैं। यही नहीं, यदि सम्भव हो तो हम अपने बालको के लिए भी इतना छोड़ जाना चाहते हैं कि उन्हें हाथ पाय न हिलाना पड़े और आराम से, ज्याज की आमदनी से, मौज उडाते रहें। इस सम्बन में श्री अपपा पटवर्षन के आगे दिये विचार बहुत माननीय है—

'सम्पत्ति का बहुत सचन होने से ग्रालस्य, विलास नया व्यसन बढते है। पुत्र को उत्तरानिकार में सम्पत्ति देना उनको विपत्ति में दकेलना ही है। जो पिता ग्रापने पुत्र के लिए निर्जाव सम्पत्ति का नहीं, प्रत्युत विद्या, चारिच्न, पुरपार्थ इत्यादि जीवित सम्पत्ति का उत्तरानिकार रखेगा, वही उसका सच्चा हितैपी है।

'यपनी पूर्व पुरायांड पर आज, या पूर्वजो के पुराय पर इस जन्म में सुख भोगना या बङ्ग्पन वधारना कम-से-कम आज तो एक तरह से अपनी अयोग्यता प्रकट करने के वरावर है। बूढे भी अपनी भलमनसाहत पर जिये, यह उत्तम पत्त है। युवावस्था में किये पुरुपार्थ पर जीना मन्यम पत्त है, एव पूर्वजों के कर्चु त्व पर जीना अधम पत्त है। ताजा अब खाना उत्तम पत्त है, सबेरे या दोपहर का दूसरी जून सायकाल खाना मन्यम पत्त है। लेकिन कल परसी का बासी अब खाना तो देन्य ही है। लगान या ज्याज की आमदनी वासी अब ही है।

मूद नहीं रहना चाहिए—ऊपर कहा जा चुका है कि रूपया-पेसा हमारे पास पडा-पड़ा (बिना हमारे श्रम के) कोई धन पैटा नहीं करता, वह ट्यर्थ में जगह घेरे रहता है। हम चिन्ता रहती है कि कोई इसे चुरा न लें जाये ग्रीर इसको लें जाने के लिए हमारी जान का ही ग्राहक न बन जाये। बना यह श्रच्छा नहीं

<sup>4 &#</sup>x27;गॉव का गोकुल' पुस्तक से ।

है कि कोई पुरुषार्थी अमजीवी उसका उपयोग करे, श्रीर पीछे हमारी जरूरत के समय हमे लौटा दे ? ऐसा श्रादमी रुपये की सुरक्षा के लिए हम से कुछ मेहन-ताना मागे तो क्या बुरा है ! पहले ऐसा होता भी था । बड़े-बड़े महाजन या सेठ द्सरों की श्रमानते श्रपने यहा रखते थे तो वे उनका व्याज देने के बदले, उनकी रखवाली का शुल्क लेते थे । श्रव मी बहुत से बैंक श्रादि छोटी-छोटी रकमों पर व्याज नहीं देते, बल्कि उन्हें (तथा जेवर श्रादि) जमा रखने की फीस लेते हैं ।

श्रव साधारण श्रर्थन्यवस्था दूसरी ही है। जो श्रादमी हमारी चीज की रखवाली करता है श्रीर उसकी चिन्ता से हमें मुक्त रखता है, उसका हम कुछ उपकार नहीं मानते, उलटा यह समभते हैं कि हम उस पर उपकार कर रहे है, श्रीर इस श्रजीव धारणा के श्राधार पर हम उससे व्याज मागते हैं। हमारे लोभ, तृष्णा श्रीर पित्रह की भी कुछ सीमा है। हम श्रपने पास की वेकार चीज का भी दूसरों को, श्रस्थायी रूप से भी, उपयोग करने देना नहीं चाहते। मानवता का तकाजा है कि हम कुछ त्याग करके, कष्ट सह कर भी, दूसरों का हित साधन करें। निदान, सामाजिक परम्परा, दूसरों की लाचारी श्रादि किसी भी कारण से रुपये का व्याज लेना श्रनुचित है।

श्री किशोरलाल मश्र्वाला ने ऋपनी 'जड़-मूल से क्रान्ति' पुस्तक में लिखा हे—

'व्याज जैसी चीज रहने ही नहीं देनी चाहिए, विलक धन-संग्रह पर खलटे कटौती होनी चाहिए। जिस तरह वेकार पड़ा हुआ अनाज विगड़ कर या सड़कर कम हो जाता है, उसी तरह वेकार पड़ा हुआ धन कम होता है। वह विगड़ कर कम भले नहों, फिर भी उसे सम्हाल कर रखने की मेहनत तो पड़ती ही है। अगर सोने-चांदी को धन सममने की आदत न हो तो यह वात आसानी से समभ में आ सकती है। सोना-चांदी धन नहीं है, विलक विरलता, तेजिस्वता वगैरह गुणों की वदौलत प्रतिष्ठा-प्राप्त आकर्षक पटार्थ मात्र हैं। वे पड़े-पड़े विगड़ते नहीं है, इतना ही इनके मालिक को इनका लाम है। इस लाम के लिए इन पर सरा दूकोई लाभ या व्याज लेने का कारण नहीं है।' श्री श्रप्पा पटचंद्ध न के विचार—इस विषय में श्री श्रप्पा सहव का श्रागे दिया कथन भी विचारणीय है % - 'जो श्राटमी श्रपनी कमाई में से कुछ बचाता है, उसका श्रपनी वचत पर श्रिषकार रहे, यह न्यायोचित श्रीर उद्यम-प्रेरक टोनो है। लेकिन सम्पत्ति सारी नश्वर होती है श्रर्थात उसकी बचत भी नश्वर होगी, स्वभावतः घटती ही जायगी। वह बचत शाखत श्रामदनी का सामन न बनने पाये। सद के मानी शाखत श्रामदनी है। जमीन का लगान भी उसी स्वरुप का है। दोनो नाजायज हैं।'

'सिको भी नश्वर हो':—सची नम्पत्ति नम्बर ही होती है। लेकिन जब वह सिको में बदल दी जाती है नब वह न केवल अमर बनती हे, बिकि बदती भी जाती है। यह निसर्ग का भग हे और इटका इलाज करना चाहिए। 'प्रद के सिक्के 'प्र७ में काम नहीं आने चाहिए। खजाने में उन्हें 'प्र७ के सिक्कों, में बदलना लाजमी रहे और परिवर्तन की फीस हर साल ४ टका रहे। 'प्रद के १०० सिक्के = 'प्र७ के 2६ = 'प्र= के ६२, ऐसा हो। अगर वह किसी को कर्ज के तौर पर दिये जाय तो साहूकार को दो फीसदी एक मिले अर्थात कमी दो फीसदी ही हो।'

सर्वोदय अर्थव्यवस्था में सूद का स्थान नहीं—वर्तमान अव-स्था में लोगों को सूद पर रूपया उवार लेने की जरूरन निम्नलिखित कारणों से होती है—

१-- ग्रपने जीवन निर्वाह का कार्य करने के लिए।

२—विवाह-शादी, जन्म-मरण, तीज त्योहार श्रावि सामाजिक श्रावश्यक-ताश्रों,या रीति-रस्म श्रीर विलासिता के लिए।

वहुत से मजदूरो द्वारा वहा-वडा उत्पादन कार्य करके मुनाफा क्माने
 के लिए।

सर्वोदय श्रर्थव्यवस्था मे ये वाते नहीं रहेगी, इस लिए एट देने-लेने की भी जरूरत न होगी—

<sup>्</sup>रश्री ग्रप्पा साहत्र ने ये विचार हमारे पास भेजे हुए ग्रपने एक पत्र में स्वित किये हैं।

- (१) जीवन-निर्वाह के लिए रूपया उधार लेने की आवश्यकता बहुत ही निर्धन और दीन दुखी आदमी को होती है। समाज में ऐसे व्यक्ति तमी होते हैं जब जनता में पारस्परिक स्नेह, सहयोग, सहानुभूति और वधुत्व नहीं होता, एक दूसरे का शोषण करता है, और दूसरों की अजानता और लाचारी का लाम उठाता है। जब प्रत्येक व्यक्ति यथा-शक्ति अम करेगा, और अम का यथेष्ट मान होगा, कोई भी अम-साव्य कार्य घटिया दर्जें का न माना जायगा, और प्रत्येक अमी को निर्वाह-वेतन या न्यूनतम वेतन मिलने की व्यवस्या होगी तो किसी को अपने निर्वाह-कार्य के लिए रूपया उधार लेने की आवश्यकता न होगी, और यदि किसी व्यक्ति को आवश्यकता भी हुई, तो वह अपेद्याइत धनवान व्यक्तियों से सहज ही मिल जायगा, जो अपने धन को समाज-सेवा का साधन मानते हुए उसे एक ट्रस्टी के तौर पर रखेंगे।
- (२) जनता मे यथेष्ट जान का प्रचार होने से सामाजिक रीति-रसों या विलासिता मे ग्रानावश्यक घन व्यय करने की वात नहीं रहती। ऐसे जान का प्रचार करने की व्यवस्था सामाजिक शिद्धा द्वारा तथा लोकसेवी सजनो के व्याव-हारिक जीवन के उदाहरणो द्वारा की जायगी।
- (३) त्राजकल कुछ त्रादमी वड़े पैमाने की उत्पत्ति के कार्य प्रायः इसलिए करते हैं कि उनसे बहुत श्राय होती है, श्रीर सब खर्च निकालकर भी उन्हें बहुत सुनाफा होता है। ये लोग त्रापनी बौद्धिक योग्यता का उपयोग स्वार्थ-साधन स्त्रर्थात् धनोपार्जन में करते हैं, जब कि असल में वह लोकसेवा के लिए होना चाहिए। सर्वोदय व्यवस्था में बड़े पैमाने की केन्द्रित उत्पत्ति प्रायः वन्द हो जाने से लोगो को उसमे लगने वाली बड़ी पूजी की भी जरूरत न हुआ करेगी। यदि कुछ खास कार्य केन्द्रित उत्पादन पद्मति से करने आवश्यक ही हुए तो वे सरकार द्वारा किये जा सकते हैं। शोपणहीन सर्वोदय समाज में सरकार या अन्य सगठनों को ऐसे कार्यों के लिए यथेष्ट पूजी विना व्याज के मिलने में कोई वाधा नहीं होगी, खासकर जब कि जनता में वह लोकसेवा का एक साधन-मात्र माना जाय।

क्या वैंकों से भी सूद न लिया जाय ?—एक प्रश्न है। एक ज्यादमी अपनी बचत को सुरिच्चत रखने के लिए किसी बैंक मे जमा करता है तो क्या वह उससे सावारण व्याज लेना छोड हे, जबिक बेंक अपने प्राहको या कर्जंदारों से दुगुना-तिगुना व्याज लेता है। हम पहले बता आये हैं कि सर्वादय व्यवस्था में बैको का उद्देश्य अपनी पूंजी बदाना नहीं होना चाहिए और इसलिए उन्हें किमी से व्याज लेने की जरूरत नहीं, उन्हें तो घाटा सहकर जनता का हित करना है। ऐसे बैंक किसी व्यक्ति का स्पना व्याज पर जमा नहीं करेंगे। पर अभी इस तरह के बैंको का चलन नहीं हुआ है। इस दणा में जो आदमी सर्वोदय की भावना रखने वाला हो, वह अपनी बचत का रुपया बैंक में बेबल इसलिए जमा रखेगा कि वह सुरचित रहे। उसे व्याज का लोम न होगा, और उसे बैक द्वारा साधारण नियमानुसार जो व्यज मिलेगा, उसे वह अपने परिश्रम की कमाई न भानकर किसी लोकहित कार्य में लगाता रहेगा।

किसी की ऋण लेने की नौंबत न आये—ज्याज का अन्त करने के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि साबारण कार्यों के लिए किसी व्यक्ति को ऋण लेने की आवश्यकता न हो, यदि किसी विशेष कारण से किसी को छुछ लास लर्च करना हो तो उसका प्रवन्य समाज अर्थात् स्थानीय जनता या पचायत आदि के द्वारा हो जाय। पाय आदिमयो पर ऋण उनकी लम्बी बीमारी, या विवाह शादी अथवा जन्म मरण सम्बन्धी रीति रिवाजों के कारण हुआ करता है। अगर आदमी थोड़ा विवेक तथा द्रहिशता से काम ले, तो ऐसे अवसरा पर होने वाला धर्च बहुत घट सकता है। फिर भी जो खर्च एक परिवार की सामर्थ्य से बाहर हो उसमे बस्ती वालो को हिस्सा बटाना चाहिए। खासकर विवाह शादी का खर्च तो किसी का निजी या घर धर्च नहीं होना चाहिए, सारे गाव की तरफ से होना चाहिए। श्री विनोवा के शब्दों में 'शादी के लिए किसी को कर्ज करना पड़े, यह बात सारे समाज के लिए दोष है। शादी तय करना माता-पिता का काम हे, लेकिन उमके लिए खर्च सारा गाँव करेगा, क्योंक वह एक सार्वजनिक काम हे।'

विशेष वक्तव्य—सर्वोदय विचार यह हे कि इस समय के सब कर्जदार ऋग्-मुक्त हों, और भविष्य में कोई ऋग्णी न बने। हम अपनी-अपनी शक्ति भर इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहें। ऐसा लोकमत तैयार ित्या जाना चाहिए कि सूद लेना (श्रौर देना) श्रनुचित है। जो ऋणदाता श्रपने कर्जदारों से (मूल-धन तथा ज्याज के मद्दे) मूलधन के बराबर या उससे कुछ श्रिधक रकम ले चुके है, वे उनका पूरा ऋण चुका हुश्रा समभो। श्रन्थ ऋणदाता भी उदारता श्रौर मानवता का व्यवहार करें। जो कर्जदार श्रपना श्रौर श्रपने परिवार का निर्वाह करने में भी श्रसमर्थ है, उस पर कर्जा चुकाने के लिए जोर देना या कानूनी कार वाई करना इन्सानियत के खिलाफ है। कानून से भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई ऋणदाता श्रपने कर्जदार के जीवन की श्रिनवार्य श्रावश्यकताश्रो के साधनों में कमी न कर सके। एक श्रच्छे सस्कृत समाज में जिस प्रकार सद लेना श्रनुचित है, उसी प्रकार किसी का कर्जदार होना भी शोभा नहीं देता। इन दोनो वातो को वद करने के लिए सब के श्रपना-श्रपना क न्थ्य पालन करना चाहिए।

#### तेतीसवां अध्याय

## सुनाफा

पानी वाड़ो नाय में, घर में वाडो टाम। दोना हाथ डलीचिये, यही सयानो काम॥

—कवीर

मालिकों को चाहिए कि वे अपने धन को समाज के कल्याए के लिए प्राप्त बरोहर माने, जो कुछ मुनाफा साल भर में हो, उसका एक भाग कारखाने के विकास में लगे और एक भाग मजदूरों में बाटा जाय और एक छोटा भाग मालिक को जाना चाहिए, लेकिन लगायी गयी रकम के व्याज और मुनाफे के रूप में नहीं, बल्कि उसकी सेवाओं, व्यवस्था-कौशल और योग्यता के बेतन के रूप में उसे मिलना चाहिए और उसका यह भाग आपस के समभौते से तय होना चाहिए।

—विनोवा

मुनाफे का अर्थ — किसी पदार्थ के कुल उत्पादन-च्या और उसकी कीमन में जो अन्तर होता है, वह मुनाफा कहलाता हे। आजकल उत्पादन-च्यय में उम पदार्थ के कच्चे माल के मूल्य के अतिरिक्त लगान, मजदूरी और मूह तो शामिल होते ही है। इनके अतिरिक्त उसमें आजारों और यहां की विसाई, विज्ञापन, वीमा-खर्च, उसे लाने-लेजाने का यातायात खर्च भी गिना जाता है। अगर वह पटार्थ विज्ञली या भाप आदि की चालक अक्ति से बनाया जाता है तो उसका खर्च भी उत्पादन-च्यय का अग है। इन मब खर्चों में कन्चे पटार्थ तथा लगान, मजदूरी और सूद का खर्च मुख्य और अनिवार्य होता है, अन्य खर्च ऐच्छिक हैं। उदाहरण के लिए यदि उमका बीमा नहीं कराया गया तो चीमा-खर्च नहीं होगा। यदि उस वस्तु को उत्पादन-स्थान में ही वेच दिया गया तो यातायात खर्च न होगा, और अगर उसमें किसी चालक शक्ति का

उपयोग नहीं हुत्रा तो उससे सम्बन्धित खर्च का भी प्रसग नहीं त्रायेगा। इस दशा में किसी वस्तु की कीमत में कच्चे पदार्थ, लगान मजदूरी ग्रौर सूद सम्बन्धी खर्च निकाल देने पर जो रोप रहता है, वह मुनाफा है।

मुनाफा, योदिक कार्य का फल—मुनाफे को व्यवस्था का प्रतिफल कहा जाता है। व्यवस्था में प्रवन्ध ग्रीर साहस का समावेश माना जाता है। ये दोनो ही वौद्धिक कार्य हैं। प्रायः प्रवन्ध को निर्धारित वेतन था पुरस्कार दिया जाता है, जिसे वर्तमान ग्रार्थशास्त्र में प्रवन्धक की कमाई कहते है। इस प्रकार वास्तव में मुनाफा केवल साहस का फल रह जाता है। साहस का ग्रार्थ 'हानिलाभ की जोखम उठाना, किया जाता है, पर व्यवहार में यह लाभ या मुनाफे की ग्राशा ही है।

शोपण पर निर्भर—साहसी अपने लाम और स्वार्थ को दृष्टि में रख कर काम करता है। वह उत्पादन व्यय में अधिक से अधिक बचत करना चाहता है। वर्तमान अवस्था में वह जमीन वाले के लगान (किराया) और पूजी वालें के सूद में विशेष कमी नहीं कर सकता। पर मजदूरों को अपना अम वेच डालनें की जल्दी होती है, उनकी इस कमजोरी से साहसी परिचित होता है, इसलिए वह, जहाँ तक हो सकता है, कम मजदूरी देता है। जितना वह इन्हें कम देता है, उतना ही उसका मुनाफा अधिक होता है। सार यह है कि अन्य बाते समान होते हुए, अम का शोपण जितना अधिक होगा, मुनाफा उतना ही अधिक होगा।

मुना के की मर्यादा—वर्तमान व्यवस्था में हरेक उत्पादक तथा व्यापारी श्रिषक से श्रिषक मुनाफा लेना चाहता है, वह श्रिपने मुनाफे की कोई सीमा रखने का विचार ही नहीं करता। एक मजदूर को श्राठ घटे तथा इससे भी श्रिषक समय काम करने से क्या मिलता है, इससे उसे कुछ मतलव नहीं होता। वह तो श्रिपने धन का परिमाण बढाने की फिक्र में रहता है। वास्तव में यह कार्य सेवा की हिन्ट से, कर्तव्य या धर्म मान कर किया जाना चाहिए। इसमें मुनाफे का सवाल नहीं उठता, हा, वाजिब मेहनताना मिल जाना चाहिए।

मुनाफे का अधिकार व्यक्तियों को होने से हानि — साहसी या उत्पादक अपने मुनाफे के सामने समाज की हानि का विचार नहीं करता। अनेक दशाओं में वह ऐसा उत्पादन करता है, जिससे उसका खूब स्वार्थ-सिद्ध हो, मले ही उससे समाज को कितनी ही हानि हो। ग्राज दिन हम ग्रानेक न्यानों में भोजन-वस्त्र की कमी होते हुए भी वाजारों की दूकानों को फैंगन ग्रोर गौकीनी की तरह-तरह की ग्राकर्षक वस्तुग्रों से भरी देखते हैं। वनस्पति तेल के बड़े-बड़े कारखाने खोले जाते हैं, खाने-पीने की ग्रानेक स्वादिष्ट या जायकेटार ग्रोर चट-पटी मसालेदार चीजों का प्रचार किया जाकर जनता का स्वास्थ्य नष्ट किया जाता है। यही नहीं, हिन्सक ग्रास्त्र-रास्त्रों को बड़े-बड़े पेमाने पर बनाया जाता है, तथा युद्ध-ज्वर फैला कर उन्हें खरीदने के लिए विविध राष्ट्रों को लालायित किया जाता है—इन सब बातों के मृल में उत्पादकों की मुनाफेखोरी की मनोवृति ही तो है।

इस दृष्टि से (तथा पूजी श्रीर श्रम का सघर्ष हृदाने के लिए) कुछ लोगों का विचार है कि उत्पादन में जो लाभ हो, उसमें मजदूरों का भी काफी भाग हो। मुनाफे का निर्धारित माग रिच्ति घन में लिया जाकर जो बचे वह मालिकों श्रीर श्रमजीवियों में श्राधा-श्राधा बाद दिया जाय। पर यह योजना भी ठींक नहीं है, मालिकों या पूजीपतियों की सख्या मजदूरों से कम होती है। इसलिए इस योजना से प्रत्येक मालिक के हिस्से में एक-एक श्रमजीवी की श्रपेचा बहुत श्रिषक वन श्रायगा, श्रीर श्राधिक विपमता बनी रहेगी। दूसरे, एक ही स्थान में एक उत्रोग में दूसरे की श्रपेचा श्रिविक मुनाफा होने की दशा में उस उद्योग के मजदूरों को दूसरे उद्योग के मजदूरों की श्रपेचा श्रविक श्राय होगी, यह भी ठींक नहीं। इस प्रकार मुनाफे के बदवारे की योजना भी यथेष्ट हितकर नहीं।

मुनाफे का अधिकार समाज को होना चाहिए—निदान, सुनाफे पर श्राविकार न तो एक व्यक्ति का हो, श्रीर न कुछ थोड़े से व्यक्तियों का, वह समाज की चीज मानी जाय, वैसे भी मुनाफा बादिक कार्य ना फल है, जो समाज-सेवा के लिए होना चाहिए। जैसा कि श्री काका कालेलकर ने कहा है.—

'पूँजीपित को स्वत्व का अधिकार सिर्फ उसकी मेहनत के जितना ही होना चाहिए। वाकी की पूंजी और मुनाफा वह समाज-सेवा के लिए ही अपने पास रख सकता।है। ..आज जो उसकी निजी सम्पत्ति मानी जाती है, वह सचमुच समाज की मृक सम्मित से उसके पास धरेहर के रूप मे है। राष्ट्र-हित के लिए अगर कोई जमीन, कारखाना या पूंजी देनी पड़ती है, तब प्रतिमूल्य के रूप मे वह उसकी वाजार कीमत नहीं ले सकता । वह तो अधिक से अधिक अपनी जिन्दगी भर की मेहनत का मूल्य माग सकता है। मुनाफा तो उसका कभी था ही नहीं। मुनाफा तो समाज का है। उस पर अगर व्यक्ति का अधिकार माना जाय तो कारखाने के पुराने-नये सब के सब कर्मचारियों का भी उसपर अधिकार है। समाज ही इन सब का प्रतिनिधि हैं ['सर्वीदय', अगस्त १६४६]

स्वेच्छा-पूर्वक त्याग का विकल्प, राष्ट्र-स्वामित्व—क्या पैसे वालों से अपनी सम्पत्ति का मोह छोडकर उसके ट्रस्टी बन जाने अर्थात् उसका केवल धरोहर के रूप मे उपयोग करने की आशा की जा सकती है श्रि आशा तो सखनी ही चाहिए। मनुष्य मे ऊँचा उठने की, त्याग और सेवा-माव का परिचय देने की असीम सक्यवनाएँ हैं, वह नर से नारायण वन सकता है। अच्छा है कि धनी लोग स्वेच्छा से सामाजिक मावना और अपरिश्रह स्वीकार करें। अन्यथा वे ऐसी स्थित के निर्माण के लिए उत्तरदायी होंगे, जब इसके लिए बल का या कानून का आसरा लिया जायगा। निदान, धनवानो के सामने दो विकल्प है, वे स्वेच्छा से उसे सामाजिक कार्य के लिए लगाये, अर्थात् समाज की ओर से उसके ट्रस्टी होकर रहे, अन्यथा उस सम्पत्ति पर राष्ट्र का अर्थात सरकार का स्वामित्व होने वाला ठहरा।

सर्वोदय अर्थव्यवस्था में मुनाफे का स्थान नहीं—मुनाफे का प्रश्न खासकर बड़े पैमाने के केन्द्रित और विजली आदि शक्तियों से चलाये जाने वाले यहोद्योगों में होता है, ये सर्वोदय अर्थव्यवस्था में बहुत ही सीमिन होंगे, और जो होंगे भी उनपर समाज का अविकार होगा, उनका सचालन सरकार द्वारा होगा। इस अर्थव्यवस्था के अनुसार उत्पादन-कार्य का आधार स्वावलम्बन, और उसकी पद्धति विकेन्द्रीकरण की होगी। इस प्रकार इसमें मुनाफे का स्थान न होगा।

त्राजकल उत्पादन के त्रातिरिक्त व्यापार में भी खूब मुनाफा लिया जाता है। यह खुले त्राम कहा जाता है कि व्यापार में भूठ बोले बिना काम नहीं चलता। इस पकार व्यापार के नाम पर जो लूट चल रही है वह किसी भले त्रादमी या

श्रन्छे समाज को शोभा नहीं देती। श्रस्तु, सर्वादय विचारधारा के श्रनुसार व्यापार एक सेवा-कार्य है, इसमें मुनाफे की भावना नहीं होनी चाहिए। श्री विनोवा ने कहा है—'वाणिज्य को गीता के श्रर्थ में श्रगर हम वर्म मान लेते हें, तो मुनाफे का सवाल ही नहीं उठता। किसान श्रीर श्राम जनता हमारी मालिक है, श्रीर हमें मालिक की सेवा करनी है। इसलिए मजदूर श्रीर किसान जो कुछ निर्माण करता है, उसके विवग्ण में हमें सिर्फ मेहनताना लेना है श्रीर हर वक्त यह सोचना है कि देश की सामग्री कैसे वढ़ सकती है। श्राठ घन्टे काम करके मजदूर केवल एक रूपना पाये, श्रीर ज्यापारी एक हजार तो यह वर्म नहीं है। धर्मग्रुक व्यापार में न मुनाफा होना चाहिए न घाटा।'

मुनाफे विना काम केम होगा १—यह कहा जा सकता है कि अगर लोगों को मुनाफा कमाने का अवसर न मिलेगा नो वे उत्पादन या ध्यापार कार्य में उत्साह और स्फ्रिं कैसे प्राप्त करंगे। स्मरण रहे कि मुनाफा कमाने या निजी सम्पत्ति रखने की मनोवृत्ति का मूल कारण यह है कि इस समय समाज में वेसे वालों का आदर है। पर यह मदा रहने वाला नहीं है। समाज अपना कल्याण चाहता है तो उसे पैसे को उनके कृतिम उच्च स्थान से अपदस्थ करना ही होगा। और, क्या आज भी समाज में सेवा, त्याग और अम की महिमा—वह सीमित चेत्र में भले ही हो—नहीं हे १ माता पिता अपनी सतान के लिए, भाई अपनी बहिन के लिए, बहिन अपने भाई के लिए, अनेक व्यक्ति अपने मित्रो या रिश्ते-दारों के लिए विविध कष्ट सहते हैं, और कितने ही सत प्रकृति वाले तो अपने-पराये का भेद हटा कर किसी भी ब्यक्ति के लिए त्याग-भाव का परिचय देते हैं। क्रमश यह भावना बढेगी। आदमी यह नमभेगा कि किसी कार्य की उपयोगिता की कसीटी यही है कि उससे कितना आत्मिक मुख और सतोष मिलता है।

विशोप वक्तव्य—ग्राशा है प्रत्येक देश मे स्थान-स्थान पर कुछ माई के लाल ग्रापने उटाहरण से ऐमी भावना के प्रचार ग्रीर विस्तार में सहायक होंगे, क्रमश श्रानुकूल वातावरण वन जायेगा, ग्रीर हमारी कर्तव्य-बुद्धि ही हमें व्यक्तिगत पराक्रम के लिए यथेष्ट प्रेरक सिद्ध होगी। श्रास्त, सर्वोद्य श्रार्थव्यवस्था में सामाजिक मूल्यों की फिर से स्थापना होगी, श्रीर सुनाफे का महत्व न रहेगा।

# चौतीसवां अध्याय

# आर्थिक समानता

श्रार्थिक समानता के लिए काम करने का मतलब है, पूँजी श्रोर मजूरी के मगड़ों को हमेशा के लिए मिटा देना। इसका श्रर्थ यह होता है कि एक श्रोर से जिन मुट्टी भर पैसे वालों के हाथ में राष्ट्र की सम्पत्ति का वड़ा भाग इकट्टा हो गया है, उनकी सम्पत्ति को कम करना श्रोर दूसरी श्रोर से जो करोड़ों लोग श्रधपेट खाते श्रोर नंगे हैं, उनकी सम्पत्ति में वृद्धि करना।

—गांधीजी

मनुष्य को उतना ही रखने का श्रिधकार है, जितना उसे श्रिपना पेट भरने के लिए जरूरी है। इससे ज्यादा रखने वाला चोर है श्रीर दण्ड देने योग्य है।

—भागवत

इस खड के पिछले अध्यायों से यह स्पष्ट है कि यदि लगान, मजदूरी, सद श्रीर मुनाफे के बारे मे अचलित विचारधारा को त्याग कर यथेष्ट सुधार कर लिये जाये तो आर्थिक विषमता न रहे। तथापि आर्थिक समानता का प्रश्न इतने महत्व का है कि इस पर अलग विशेष रूप से विचार किये जाने की जरूरत है।

श्रार्थिक समानता, का अर्थ, पत्येक को उसकी श्रावश्यकता के श्रनुसार—श्रादमी श्रार्थिक समानता का श्रलग-श्रलग श्रर्थ लेते है, इसलिए पहले यह जान लेना चाहिए कि इसका वास्तव में क्या श्रर्थ है, या समका जाना चाहिए। इस विषय में गांधीजी ने कहा है—

'त्रार्थिक समानता की मेरी कल्पना का यह त्रार्थ नही कि हरेक को शब्दशः एक ही रकम दी जाय। उसका सीधा-सादा मतलब यह है कि हरेक स्त्री या पुरुप को उसकी जरूरत की रकम मिलनी ही चाहिए। मसलन, सर्दियों में मुक्ते जो दुशाले की जरूरत पड़ती है, जबिक मेरे भतीजे के लड़के कनुगाधी की, जो मेरे पुत्र के समान है, एक भी गरम कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती। मुक्ते वकरी के दूध, सतरे और दूसरे फलां की जरूरत होती है, कनु का काम मामृली खुराक से चल जाता है। मेरे खाने का खर्च कनु से ज्यादा आता है, लेकिन इसका यह मतलव नहीं कि हम दोनों में आर्थिक असमानता है। आर्थिक समानता का सच्चा अर्थ है—हरेक को उसकी जरूरत के माफिक दिया जाय। मार्क्स की व्याख्या भी यही है। अगर कोई अकेला आदमी एक औरत और चार वच्चों वाले आदमी के वरावर की माग करता है तो इसको आर्थिक समानता का भग कहा जायगा।

समानता का भग कहा जायगा।'
इस प्रकार द्यार्थिक समानता का द्यर्थ यह है कि हरेक को उसकी जरूरत के द्यनुसार मिले, न कम, न ज्यादा। इस प्रसश में द्यमीर गरीय, शहरी द्यौर प्रामीण, उच्च वर्ग द्यौर निम्न वर्ग द्यादि के भेद—भाव को लद्दा में रखकर लोगों की द्यावश्यक्ताद्यों में द्यन्तर समभना अम-मृलक द्यौर द्यनिष्टकारी है। यह 'उपयोग का लद्द्य' द्यन्याय में स्पष्ट किया जा चुका है।

श्राधिक समानता न होने के कारण — श्राधिक समानता की स्थापना के सम्बन्ध में विचार करने के शिलए यह जानना श्रावश्यक है कि इम समय यह समानता क्यों नहीं है। वर्तमान श्राधिक विपमता का मुख्य कारण यह हे कि श्राय बहुत सी उत्पत्ति गृह-उत्योग श्रीर श्रामोत्रोगों के बजाय केन्द्री-करण पद्धित से कल-कारखानों में होती है, जिन पर कुछ इने-गिने व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, इसी प्रकार भृमि के मालिक भी उसके जोतने वाले हजारों श्रीर लाखों किसान न होकर मुट्टी भर जमीदार जागीरदार श्रादि हैं। फिर, इस समय पैसे की श्रार्थव्यवस्था है, उत्पादन का उद्देश्य जनता की श्रावश्यकतात्रों की पूर्ति नहीं, पैसा कमाना है। पहले किसी श्रादमी के पास कुछ श्रिषक धन होता था तो वह जिन्स के रूप में होता था। श्राव श्रादि पदार्थ ऐसे हैं, जिनका सम्रह थोड़े ही समय के लिए श्रीर एक सीमित परिमाण में ही हो सकता है। श्रिषक समय का होने पर इनके खराव या नष्ट हो जाने

की आशका होती है। इसलिए पहले जब कोई धनी व्यक्ति देखता कि उसके पास रहने वालों को इनकी आवश्यकता है, तो वह सहर्ष उनके लिए ये चींजे दे देता था। पर अब मुद्रा का चलन है। बैंको में किसी-किसी आदमी का हजारो और लाखो रुपया जमा है। इस धन के पुराना होकर खराब या नष्ट होने की आशका नहीं। इसलिए अकाल या दुर्भिच्न के अवसर पर भी आदमी अपने भूखे-नगे भाइयों की जरूरतों की परवाह न करके बैंको की जमा को सुरच्चित रखने, और बढाने की बात सोचते रहते है।

असमानता से हानि; सखमरी और नैतिक पतन इस प्रकार समाज में कुछ व्यक्ति तो बहुत अधिक धनवान और दूसरे बहुत अधिक दिख हो जाते हैं। निर्धन लोगों को भोजन-बस्न आदि का कष्ट होने की सहज ही, कल्पना की जा सकती है, पर धनवानों की भी हानि होती है, आर्थिक नहीं, नैतिक। लोकहित की चिन्ता करने वाले गांधीजी यह अनुभव करते थे कि धनी लोग वस्तुओं का अतिरिक्त सग्रह भी रखते हैं, जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं होती। फल-स्वरूप उसकी उपेक्षा और वस्वादी होती रहती है, जबिक पोषक पदार्थों के अभाव में लाखो आदमी भूखे मर जाते हैं। दिल्ला अफ्रीका में उन्होंने यह भी देखा था कि 'लगभग बिना किसी अपवाद के, जिनके पास जितना अधिक सचय हे, उनमें उनना ही अधिक नैतिक पतन है। इस प्रकार आर्थिक विषमता समाप्त करके समानता स्थापित करने में ही जनता का कल्याण है।

श्रावरयका — ऊपर कहा गया है कि श्राधिक समानता की हिण्ट से अवस्थक श्रावरयका — ऊपर कहा गया है कि श्राधिक समानता की हिण्ट से प्रत्येक श्रावमी को उसकी श्रावश्यकता के श्रनुसार मिलना चाहिए। पर प्रश्न यह होता है कि किसकी जरूरत कितनी है। यह तो स्पष्ट ही है कि मनुष्य की वास्तविक या बुनियादी श्रावश्यकता श्रो के विषय में कोई विवाद नहीं होता। एक परिवार में यदि एक श्रादमी की खुराक का परिमाण श्रिषक है या उसकी श्रायु या तन्दु इस्ती की हिष्ट से उसे कुछ विशेष ऐसी वस्तु श्रों के सेवन की श्रावश्यकता है, जो श्रोमत्ताकृत श्रीषक कीमती है तो इसमें कोई

भगडा नहीं होता। पर जब कोई श्रादमी स्वाद के लिए तरह-तरह के कीमती पदार्थ खाता है, श्रथवा शौकीनी के लिए बिटवा क्पडे पहनता है, या परित्रह की भावना से कई-कई जोडी कपड़ों का सत्रह रखता है, जबिक उसके दूनरे भाई बहिनों की साधारण श्रावश्यकता भी प्री नहीं होती—कोई मृखा रहने को, कोई दिगम्बर-भेप रखने को, श्रोर कोई श्रद्ध-नग्न रहने को बाट्य हो—तो श्रापस में ईर्प्या होने वाली उहरी। मकान की बात लीजिए, दो श्राटमियों के पास श्रपने रहने के साधारण म्बच्छ मकान हो तो उनके श्राकार प्रमार में कुछ श्रन्तर होना नहीं श्रखरता। श्रखरने वाली बात तो यह होती है कि एक के पास कई-कई मिजिलों के विशाल सुन्दर सजे हुए इन्द्र-भवन हो, श्रीग दूसरों के पास सास-मूस की टूटी-फूटी भोपड़ी ही हो, श्रथवा उसका भी श्रभाव हो।

इसी प्रकार बनवानों के घरों में विविध प्रसार का सामान या सम्पत्ति देन्य कर यह सहज ही सपष्ट हो जाता है कि उन्होंने कितनी चीजे ऐसी सग्रह कर रखी हैं, जिनकी उन्हें वास्तव में ग्रावश्यकता नहीं हैं, परन्तु जिनके लिए उनके मन में वासना या मोह है। निटान, विपमता का मूल कृतिम ग्रावश्यक्ताए ग्रीर परिग्रह की भावना है। ग्रार्थिक समानता लाने के लिए ग्रपरिग्रह की निनान्त ग्रावश्यकता है।

रत्रामित्र विसर्जन—समान मे श्राधिक समानता स्थापिन करने का प्रश्न इसीलिए सामने श्राता है कि श्रमी श्राधिक विषमता है। श्रीर, श्राधिक विषमता का मूल है लोगों की निजी सम्पत्ति की भावना। श्रादमी सम्पत्ति के जुटा-जुटा हुकड़ों पर श्रपना स्वामित्व श्रिविश्रार मानते हैं, श्रीर किसी का हिस्सा बहुत कम है, श्रीर किसी का बहुत श्रिवक। इसी से सब ईम्र्यों, कलह या भगड़ा है। स्पष्ट है कि यदि समाज में स्वामित्व-विसर्जन की भावना यथेण्य रूप में हो जाय, सम्पत्ति का सब लोग एक परिवार के सदस्यों की तरह समान रूप से उपयोग करने लगे तो फिर कोई विवाद रहने की गुजाइश न हो।

विचार कर देखा जाय तो सम्पत्ति का कोई भी भाग किसी व्यक्ति विशेप द्वारा उत्पन्न किया हुम्रा नहीं है, उसे पैटा करने में म्रानेक म्राद्मियों ने, कुछ दशाम्रों में तो कई-कई पीढ़ियों ने, योग दिया। वास्तव में म्राकेला कोई भी म्रादमी, कोई सम्पत्ति पैदा नहीं कर सकता। सम्पत्ति तभी पैदा होती है, जब कई श्रादिमयों का, समाज का सहयोग है। इसिलए न्याय का तकाजा है कि सम्पत्ति के उपयोग में भी व्यक्ति का श्रिधिकार मान्य न हो कर, समाज का श्रिधिकार माना जाय। श्री विनोदा ने कहा है—

'हमें गांव-गाँव में जमीन की मालिकयत मिटानी चाहिए। जमीन गाँव की वनानी चाहिए और कारखाने देश के। मालिक कोई नही। यही सुख-प्राप्ति का साधन है।'

उत्पादन के साथनों का वंट्यारा—स्वामित्व-विसर्जन की बात सभी प्रकार की सम्पत्ति के लिए है। खासकर उत्पादन के साथनों के स्वामित्व और नियत्रण का बटबारा ऐसा होना चाहिए कि जनता का सामान्य हित उचित रीति से सब सके। भारत मे त्र्याज द्यर्थ-उत्पादन के रूप मे सबसे महत्त्रपूर्ण साथन जमीन है। इसलिए उसके न्यायपूर्ण बटबारे की बुनियाद पर ही द्र्यार्थिक समता और न्यायपूर्ण समाज-रचना का निर्माण हो सकता है। श्री विनोवा ने भूदान-यज इसी उद्देश्य से चलाया है। वैसे सम्पत्तिदान-यज का कार्य भी इसके साथ हो रहा है, जिसमे कारखाने द्र्याद सभी प्रकार की त्र्याय को समाज की मानने की, और इस दिशा मे कार्य रूप से पहला कदम समाज को छठा हिस्सा देने की बात है।

ट्रस्टीशिप—पहले कहा गया है कि आर्थिक समानता को व्यवहार में लाने के लिए आदमी को अपनी जरूरत के अनुसार ही सम्पत्ति रखनी चाहिए, यों किसी चीज को जरूरत से ज्यादा रखना भी बुरा नहीं, वशर्तें कि पहले गरीबों की जरूरते पूरी हो जाये अथवा उस चीज का उपयोग सार्वजनिक हित की टिंग्ट से, एक ट्रस्टी की हैस्यित से किया जाय। गाधीजी ने इस सम्बन्ध में कहा है—

'त्राज के धनवानों को वर्ग-संघर्ष के त्रौर स्वेच्छा से धन के ट्रस्टी वन जाने के दो रास्तों में से एक हक को चुन लेना होगा। उन्हें त्रपनी मिल्कियत की रत्ता का त्रिधिकार होगा। उन्हें यह भी हक होगा कि त्रपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि मुल्क के भले के लिए, दूसरों का शोषण न करके वे धन को बढाने

<sup>\*</sup> इस विषय पर खुलासा विचार हमारी 'भूदान, श्रमदान, जीवनदान' पुस्तक में किया गया है।

में अपनी बुढ़ि का उपयोग करें। उनकी सेवा और उसके द्वारा होने वाले समाज के कल्याए को न्यान में रख कर उन्हें निश्चित कमीशन ही राज्य देगा। उनके बच्चे अगर योग्य हुए तो वे भी उस जायटाद के रच्छक बन सकेंगे।

गाधी जी ने इस विषय पर और प्रकाश डालते हुए कहा है कि 'धनवानों का ठीक व्यवहार न हो तो वे न्यायालय डारा अपने अमानतदार के पट से हटा दिये जायेगे। इसके विषरीत, अगर वे अपना यह कर्नटा विवेक-पूर्वक और ईनानटारी से पालन करेंगे तो उन्हें अपनी धरोहर-सम्पत्ति से होने वाली शुड आय या मुनाफे में से पाँच-छ प्रतिशत भाग को पुरस्कार के रूप में पाने जा अविकारी बनाया जा सकता है, रोप मुनाफा सार्वजनिक हित में लग जायगा।'

व्यापारिक उत्पादन पर नियत्रणा—ग्राधिक समानता के लिए व्यापारिक उत्पादन पर नियत्रण होने की ग्रावश्यकता स्वष्ट ही है। पहले बताया जा चुका है कि इस समय अनेक किसान जनता की प्राथमिक ग्रावश्यकता यो की उपेन्ना करके तमाखू ग्रादि चीजे पेदा करते हैं या ग्रामोद्योगों में काम ग्राने वाले पदार्थों की जगह कल-कारखानों में काम ग्राने वाले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिससे उन्हें ग्राधिक लाभ हो। कारखाने वाले जीवनोपयोगी ग्रावश्यक पदार्थों की ग्रावहेलना कर तरह-तरह की शौकीनी या विलासिता की चीजें बनाते हैं, क्योंकि उनके खूब दाम उठते है। यह व्यापारिक उत्पादन समाज के विविध वर्गों में तथा जुदा-जुदा देशों में उन्नत ग्रीर पिछड़े हुए या ग्रामीरगरीय ग्रावह का सद-भाव पैटा करता है। इस विपमता की घातक खार्ट की पाटने का उनाय यही है कि केन्द्रित, मुनाफे बाला, श्रमजीवियों का शोपण करने वाला, विलासिता बढाने वाला व्यापारिक उत्पादन बन्द हो, दस पर यथेष्ट नियत्रण हो, चाहे इससे स्वदेश में या विदेश में कितना ही लाम होता हुआ प्रतीत हो।

लोगों का कर्त्रण—हम यह न सोचें कि आर्थिक समानता की स्थापना राज्य करेगा या यह कानून द्वारा होगी। यह समानता हिसा या जोर जबरवस्ती से भी होने वाली नहीं है। यह तो तभी यथेष्ट हितकर और स्थायी होगी जब

यह श्रिहिंसक पद्धति में, लोगों को समभा बुभाकर, उनमें करुणा, दया श्रीर मानवता जगा कर की जायगी। ग्रस्तु, यह कार्य प्रेमपूर्वक स्वय जनता को ही करना है। किसी आदमी को समाज की, अर्थात् दूसरे आदिमयों की प्रतीक्षा में वैठे रहना नही चाहिए। हरेक को अपने ऊपर तथा अपने चेत्र में जहाँ तक उसकी पहुँच हो, इसका प्रयोग करना चाहिए। यह कार्य सबसे पहले उन लोगों का है, जिन्हें ग्रावश्यकता से त्राधिक मिला हुन्ना है या मिल रहा है। उच वर्ग ग्रर्थात् सेठ साहू जारो ग्रीर नमीदारो ग्रादि को स्वय ग्रपने हित के लिए श्रपरिग्रही वनना श्रोर द्रस्टीशिप की भावना को श्रमल मे लाना चाहिए। नयी व्यवस्था से वे घवराये नहीं, सभव है, जो ब्राज कई-कई जोडी क्पड़े रखते है, उन्हे दो-तीन से ही काम चलाना हो, या रेशमी की जगह स्ती से सतोप करना हो, जो अब तरह तरह के जायकेदार पटायों का उपयोग करते है, श्रीर जरूरत से ज्यादा खाकर भी कुछ जूटन छोड देते है, उन्हे साधारण पुन्टिकर भोजन पर निर्वाह करना हो, जो मोटर टौडाते फिरते हैं, उन्हें तागो पर यात्रा करनी हो। पर ये कोई ऐसी वाते नहीं है, जो सहन न की जा सके। उन्हें तथा उनके मित्रों या रिश्तेदारो को विचार करना चाहिए अपने उन भाइयो का जिन्हें भरपेट भोजन ग्रौर ऋतु की ग्रावश्यकता के श्रनुसार वस्त्र नहीं मिलना, श्रीर जिन्हें दूर दूर की मजिले तय करने के लिए श्रपनी टागो का ही भरोसा रखना पडता है। मानवता के नाते प्रत्येक व्यक्ति को बड़े-बड़े त्याग श्रौर विलदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

दूसरा वर्ग जिस पर ऋार्थिक समानता लाने का दायित्व है, वह है मन्यम वर्ग । समाज में झान्तियों का स्त्रपात तथा नेतृत्व यही वर्ग किया करता है । इस वर्ग के ऋादिमयों को चाहिए कि पूँजीपितियों के हाथ का ऋौजार ऋौर निम्नवर्ग के शोषण में सहायक होने से इनकार करे ऋौर सामाजिक प्रतिष्ठा या उच्चता की भावना छोड़कर ऋपने ऋापको किसान मजदूर के उत्पादक वर्ग में शामिल करे । इस समय किसानों ऋौर मजदूरों में उच्च वर्ग की नकल करने की इच्छा रहती है ऋौर वह न कर सकने से उनमें हीनता की भावना होती है । मन्यम ऋौर शिच्चित वर्ग के सम्पर्क से उनकी यह बात दूर होगी । मध्यम वर्ग के उपर्युक्त परिवर्तन का प्रभाव धनवानों पर मी पड़ेगा, कारण, इस दशा में उनकी

सोषण शक्ति का हास हो जायेगा, उनका जीवन अधिक सयमी, लोकहितकर तथा मानवीय भावना से पूर्ण होगा।

विचारणीय वात — गांधीजी ने कहा है — 'समाजवाट की जड में श्राधिक समानता है। थोडो को करोड श्रीर वाकी लोगा को मृत्यी रोटी भी नहीं, ऐसी भयानक श्रममानता में रामराज्य का दर्शन करने की श्राशा कभी न की जाय। ...हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि समाज में श्रिवकाश लोगों के पास इतनी सम्पत्ति न हो कि उसे छीन लेने के लिए दूसरी की नीयत विगड जाय। इसी प्रकार हर एक के पास इतनी सम्पत्ति हो कि सब सन्तोप से गह सके, जिससे दूसरों की सम्पत्ति छीनने का उनदा मन ही न हो।

में राज्य-शक्ति की वृद्धि की श्रोर श्रिधकतम डर के साथ देखता हूं; क्योंकि माल्म चाहे यह पड़ता हो कि राज्य शोपण को कम करके हमें लाभ पहुँचा रहा है, पर वह व्यक्ति का, जो सम्पूर्ण प्रगति का श्राधार है, विनाश करता है श्रोर इस प्रकार मनुष्य-समाज को श्रिधकतम हानि पहुँचाता है। हमें बहुत से उदाहरण ऐसे माल्म है, जिनमें मनुष्यों ने सरक्तक का सा वर्ताव किया, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि राज्य का जीवन वास्तव में निर्धनां के लिए हो।

\* \* \*

जिस समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि उसे क्या चाहिए श्रोर इससे भी बढ़ कर जहां यह माना जाता है कि वरावरी की मेहनत करके भी दूसरों को जो चीज नहीं मिलती, वह स्वय भी किसी को नहीं लेनी चाहिए, वह समाज जरूर ही बहुत ऊंचे दर्जे की सभ्यता वाला होना चाहिए। ऐसे समाज की रचना सत्य श्रोर श्रहिन्सा पर ही हो सकती है। ऐसा समाज श्रनगिनत गांवो का बना होगा। उसका फैलाव एक के अपर एक के ढंग पर नहीं, विलक लहरों की तरह एक के बाद एक की शक्त में होगा।

गांधी जी

### छठा खंड

# ञ्चर्थव्यवस्था और राज्य

३५—राज्य का स्वरूप ३६—राज्य झार उपयोग ३७ —गज्य झार उत्पत्ति ३८—राज्य झार विनिमय तथा वितरण ३८—राज्य झार शान्ति तथा रज्ञा ४०—राज्य झार आर्थनीति

#### पैतीसवां अध्याय

#### राज्य का स्वरूप

हर एक गाँव मे पंचायत-राज होगा। उसके पास पूरी सत्ता होगी। इसका मतलब यह है कि हर एक गाँव को अपने पाँव पर खड़ा होना होगा, अपनी जरूरते खुढ पूरी करनी होगी ताकि वह अपना सारा कारो-वार खुद चला सके, यहां तक कि वह सारी दुनिया के खिलाफ अपनी रत्ता आप कर सके।

—गांधीजी

सरकार निमित मात्र होती है। उसका काम यह नहीं है कि गाँव को हर चीज वाहर से ला दे। सब गाँवों का सम्बन्ध बना रखने के लिए सरकार है। सरकार का काम हरेक गाँव को स्वावलम्बो वनने में मद्द देने का है।

--विनोबा

यह बताया जा चुका है कि सर्वोदय नीति के अनुसार अर्थ-व्यवस्था कैसी होनी चाहिए—उपयोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण मे किन-किन वातो का व्यान रखा जाना चाहिए। अब इस बात का विचार किया जाता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था से राज्य का सम्बन्ध कैसा और कहाँ तक रहेगा। सरकार के कार्य क्या-क्या होंगे अर्थात् उसके द्वारा किस प्रकार के कार्य किये जाने आव-श्यक है। पहले सचेप मे यह जान लेना उपयोगी होगा कि क्या समाज के लिए वास्तव में किसी सरकार का होना अनिवार्य है। और, यदि उसके विना समाज का काम न चले तो उसका स्वरूप कैसा हो।

अराजवाद का आदर्श- मनुष्य बहुत समय से किसी न किसी

<sup>#</sup> इन विषयों पर विस्तार-पूर्वक विचार हमारी 'राजव्यवस्था, सर्वोदय दृष्टि से' पुस्तक मे किया गया है।

प्रकार के शासन में रहता श्राया है। सावारण श्राटमी सरकार के इतने श्र-यस्त हो गये हैं कि उन्हें ऐसी सनान-श्यवस्था की कल्पना नहीं होती जो सरहार-रिहत हो। तथापि मनय-समन पर समाज में सरकार रूपी सस्था होने का विरोध होता रहा है। क्रमशा ऐसी विचार-वारा उत्पन्न हो गयी कि सरकार एक हानि कारक वन्तु हे, इसकी श्रावश्यकता सिर्फ इसलिए हे कि श्रादमी में लोभ, मोह, श्रहकार काम-क्रोध ग्रादि दुर्मावनाए है, श्रीर समाज की सुन्प्रवस्था के लिए इनका नियत्रण होना चाहिए। श्रस्तु, मौजूदा हालत में समाज को राज्य की श्रावश्यकना श्रानिवार्य रूप से है। वह राज्य-रिहत तभी वन सकता है, जब श्राटमी श्रपने ऊपर यथेन्ट नियत्रण रखने वाला श्रीर श्रपने सब सामाजिक कर्तव्यों को स्वेन्छा-पूर्वक, विना किमी कानूनी दवाव के पूरा करने वाला हो। राज्य-रिहत नमाज में हिन्सा या दवाय को कोई स्थान नहीं है। वह पूर्ण रूप से श्राहमक होगा। इस प्रकार समाज के लिए श्रराजवाद एक श्रादर्श हे, उसकी श्रोर बढते रहने का, वहा तक पहुँचने का प्रयत्न होते रहना चाहिए।

अहिंसक राज्य—राज्य-रिहत होने का ख्राटर्श रखते हुए समाज के लिए न्यावहारिक मार्ग यही है कि वह ख्रहिन्सक राज्य का विकास करे, यो राज्य में कुछ हिंसा तो होती ही है। ऐसे राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, जो पूरे तौर से ख्रहिन्सक टो, हा, वह ख्रहिन्सा की ख्रोर ख्रियकाधिक प्रगति कर सकता है। जब वह पूरा ख्रहिन्सक हो जायगा तो उसके राज्यन्य का लोप हो जायगा, समाज राज्य-रिहत हो जायगा। अस्त, यहा राज्य-रिहत समाज का नहीं, ख्रिहिन्सक राज्य का विचार किया जाता है—जिसका ख्रियकार-चेत्र कम से कम, ख्रोर न्यलप विकेन्द्रित हो। प्यों-ज्यों मनुष्य स्थमी ख्रीर सेवा-भागी होता जायगा, सरकार को रखने की ख्रावश्यकता कम होती जायगी। इस प्रकार मब से ख्रज्जी सरकार वह है, जो शासन-कार्य सब से कम करती है, समाज की ख्रादर्श व्यवस्थ। वह होगी, जिसमे राज्य की विलक्कल जरूरत न रहेगी।

सरकार का कार्य-चेत्र सीमित रहने की त्रावश्यकता—ऊपर सरकार की शक्ति या कार्यचेत्र सीमित रहने की बात कही गयी है। वर्तमान त्रावस्था में सरकार हमारे जीवन व्यवहार पर कितना त्राधिकार जमाये हुए है, यह स्पष्ट ही है। हमारा भोजन वस्न, खानपान, शिचा, स्वास्थ्य, यातायात, लेन-देन, रीति व्यवहार, क्रय विक्रम, पारस्परिक सम्बन्ध ग्रादि—सभी मे सरकार का दखल है। विवाह शादी जैसे सामाजिक कार्य ग्रीर दान पुर्य जैसे धार्मिक कार्यों का भी सरकार से घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह स्थिति मनुष्य का दम घोटने वाली सी है, व्यक्ति को खुली हवा मे सास लेने नहीं देती। ग्रावश्यकता है सरकार का कार्यच्नेत्र बहुत सीमित रहे, रोजमर्रा के साधारण जीवन मे मनुष्य पर कम से कम प्रतिबन्ध रहे, ग्रीर यह प्रतिबन्ध भी खासकर ग्रपने नजदीक के तथा ग्रपने जाने-पहचाने ग्रादिमियों की स्थानीय सस्थान्नो द्वारा हो।

सरकार का सगठन—सर्वोदय व्यवस्था मे शासन सम्बन्धी शक्ति श्रीर श्राविकारों का मृल स्रोत सर्वसाधारण को माना जायगा। जनता की स्थानीय श्रार्थात् ग्राम श्रीर नगर की सस्थाएँ—जिनका वर्तमान रूप पचायते श्रीर म्मुनिस-पेलिटियाँ हैं—श्रपने श्रपने होत्र के श्रादिमियों की रोजमर्रा की जरूरते पूरी करेगी। गिणित की भाषा में कहें तो प्रत्येक होत्र लगमग नव्वे पिन्वानवे प्रतिशत वातों के लिए स्वावलम्बी होगा। गाँवो श्रीर नगरों का एक दूसरे से सम्बन्ध वनाये रखने के लिए ही सरकार की जरूरत रहेगी, श्रीर उसका सगठन किया जायगा। गाँव पचायत श्रीर नगर पचायत कुछ श्रावश्यक निर्धारित श्रिवकार वाली जिला पंचायतों का निर्माण करेगी, जिला पचायते प्रादेशिक सरकार को श्रीर प्रादेशिक सरकारे ससद को वनायेगी। इस प्रकार ग्राम श्रीर नगर सस्थाएँ शासन की प्रारम्भिक इकाइया होगी श्रीर उन्हें श्रपने होत्र में शासन-प्रवन्ध के सब प्रकार के पर्याप्त श्रिधकार रहेंगे। वे श्रपने से बढ़े होत्र के हित का यथेष्ट नान रखेगी। इन सस्थाश्रों से जगर की इकाइयों के श्रिधकार श्रीर शासन-विपय क्रमश कम होगे, श्रीर केन्द्र का तो कुछ खास निर्धारित विपर्यों के श्रितिक्त श्रन्य वार्तों में कोई हस्तहोंप ही न होगा।

निर्वाचन पद्धित कैसी हो ?—आजकल चुनाव किस तरह होते हैं, उनमें कैसी अनीति, छल-कपट वर्ता जाता है, पैसे की कितनी जरूरत होती है, और पैसे के वल पर किस प्रकार आधुनिक जनतत्र व्यवहार में घनतत्र वन जाता है—इन वार्तों के ब्योरे में जाने की आवश्यकता नहीं। सर्वोदय व्यवस्था

में जिला पचायतों, प्रादेशिक विधान समात्रों त्रौर (केन्द्रीय) ससद के लिए प्रत्यच चुनाव की पद्दित काम में नहीं लायी जायगी, इनके वास्ते चुनाव परोच्च होगा। प्रत्यच चुनाव केवल गाँवों या नगरों की न्यानीय सस्यात्रों तक परिमित रहेगा, जहाँ त्राटमी यह जानते हैं कि जिस व्यक्ति को हम चुनना चाहते हैं वह कैसे चरित्र त्रौर विचार वाला है, उसमें त्याग, परिश्रम-शीलता, निष्पच्च विचार त्रौर लोकसेवा की भावना कितनी है। \*

गावीजी का मत था कि ग्राम पचायत के पाँच मेम्बर हां, जिनका चुनाव प्रतिवर्ष गाँव के सब बालिग स्त्री-पुरुषो द्वाग हो। पचायन सिम्मिलत व्यवस्था- िका, कार्यपालिका ग्रीर न्यायपालिका हो ग्रर्थात् वह कान्न बनाने, प्रवन्य करने ग्रीर न्याय करने का कार्य करे। गाँव जिले के प्रवन्य करने वालों को चुने ग्रीर इस चुनाव में प्रत्येक गाँव का एक मन हो। जिले के प्रतिनिधि प्रान्तीय प्रतिनिधियों को चुने ग्रीर प्रान्तीय प्रतिनिधि गप्ट्रपति का चुनाव करे। इस पद्धति से शासन शक्ति का ग्राम इकाव्यों में विकेन्द्रीनरण हो जायगा। इन ग्रामों में नागरिक स्वेच्छा से सहयोग करेंगे ग्रीर इमसे वास्तिक स्वतंत्रता उपजेगी।

शासन-संस्थाएँ—शासन मे खास विचारणीय वात यह ह कि जनता का, जनता के नीचे से नीचे दिखायी देने या समके जाने वाले वर्ग का हित हमेशा सामने रहे। इसके अतिरिक्त हमारा लच्च राष्ट्र की स्वतन्नता, मुरज्ञा और एकता हो, कोई वात मानवता-विरोधी होने का तो अवसर ही न आये। अस्त, सवोंदय व्यवस्था में हमारी जो शासन-सस्थाएँ होंगी, उन्हें आजन्त की भाषा में ये नाम दिये जा सकते है—(१) आम-पचायते या नगर-पचायते, (२) जिला-पचायते, (३) प्रादेशिक विधान सभाएँ और (४) ससद। न्याय सम्बन्धी स्थानीय कार्य अविकाश में पचायतों द्वारा ही हो जायगा, और

<sup>&</sup>quot;प्रधान मत्री श्री नेहरू ने त्रपना निजी मत प्रकृट करते हुए १३ जन १६५६ को कहा या सविधान बनाने से पहले से ही मेरा विचार है कि त्रप्रगर चुनाव त्राशिक रूप से त्रप्रत्यच्च पद्धति से किये जाय तो खर्च भी कम पड़ेगा त्रीर समय भी बचेगा। प्रारम्भिक चुनाव त्रप्रत्यच्च पद्धति से ही किये जायं। कभी बाद में इनके लिए भी श्रप्रत्यच्च पद्धति त्रपनायी जा सकती है।

जन तक किसी नैतिक विषय की अवहेलना या कानून का दुरुपयोग न हो, पचायती फैसला अतिम होगा। कुछ विशेष इने-गिने मामलो की अपील हो सकेगी, उसके लिए तथा प्रादेशिक मामलों के लिए राज्य के न्यायालय होगे। इस प्रकार न्याय विकेन्द्रित होने के साथ निस्पन्त, सरल, सस्ता और जल्दी होगा।

स्परण रहे कि भावी शासन-सस्थात्रों का स्वरूप वर्तमान सस्थात्रों से भिन्न प्रकार का होगा । उदाहरण के लिए वर्तमान पचायतों को जो श्रविकार प्राप्त है, वे प्रादेशिक सरकारों द्वारा दिये हुए हैं और उन पर जिला-मजिस्ट्रेंट श्रादि का बहुत नियत्रण है। इसी प्रकार वर्तमान प्रादेशिक विधान सभात्रों के ऊपर केन्द्र की सत्ता है। इसके विपरीत, भावी सस्थात्रों में मूल सत्ता स्थानीय सस्थात्रों में रहेगी, पचायते स्वावलम्बी होंगी, वे श्रपने सत्र मामलों का प्रबन्ध स्वय करेगी, यहाँ तक कि रत्ता के लिए भो उनकी यथेष्ट तैयारी रहेगी। रत्ता के विषय में खुलासा श्रागे लिखा जायगा।

सरकारी नौकर, उनकी योग्यता और देतन—शासन-प्रबन्ध में सरकारी नौकरों का महत्व सफ्ट है। किसी ब्राटमी को सीधे या एकदम उत्तर-दायी पद पर नियुक्त करना ठीक नहीं। केन्द्रीय त्त्रेत्र में ऐसे ही व्यक्ति नियुक्त किये जाने चाहिएँ, जिन्होंने प्रादेशिक त्त्रेत्र में योग्यता और लोकसेवा का परिचय दिया हो, इसी प्रकार प्रादेशिक त्त्रेत्र में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति स्थानीय त्त्रेत्र में यथेष्ट ब्रानुभव प्राप्त किये हुए सज्जन होने चाहिएँ। सरकारी कर्मचारियों का परिश्रमशील, ईमानदार, और सच्चरित्र होना ब्रानिवार्यें है। उन्हें वेतन सार्वजनिक कोष से दिया जायगा—ग्राम-सेवकों को पचायती कोप से, प्रादेशिक सरकारों और केन्द्रीय सरकार के कार्यकर्ताओं को इन-इन सरकारों के कोष से। सबका वेतन ब्राधिकाश में जिन्स के रूप में होगा, ब्रार्थात् उनके लिए तथा उनके ब्राधितों के वास्ते ब्रावश्यक मोजन—वस्त्र और मकान की व्यवस्था की जायेगी। शिक्ता और चिकित्सा सार्वजनिक सस्थाओं में हो ही जायगी। उन्हे ब्रापनी निजी फुटकर ब्रावश्यकता के लिए—जो बहुत कम ही होगी—विशेष द्रव्य की ब्रावश्यकता न होगी। वे ब्राल्प वेतन में सतुए

रहेंगे। इस प्रकार कोई व्यक्ति खासकर वेतन के लोम से सरकारी पदा की श्रोर श्राक्षित न होगा। हॉ, कर्मचारियों के सेवा-कार्य के लिए उन्हें सरकार श्रोर जनता में श्रादर-प्रतिष्ठा स्वय मिलेगी, पर वे उसके पीछे नहीं पढ़ेगे।

विशेष वक्तव्य—सर्वोदय न्यवस्था में शासन द्वारा । लोगों के व्यक्तित्व का दमन या हिन्सा न होगी, वरन् उसकी उन्नति, विस्तार या विकास का यथेष्ट अवसर मिलेगी। व्यक्ति ही तो समाज का केन्द्र-विन्दु होगा अगेर उसका कल्याण करेगा। गांबी जी ने कहा है—

'जीवन एक मीनार के रूप मे नहीं होगा, जहाँ ऊपर की तग चोटी को नीचे के चोड़े पाये पर खड़ा होना होता है। वह समुद्र की लहरों की तरह एक के बाद एक, धेरे की शक्ल में होगा श्रोर व्यक्ति इनका मध्य विन्दु होगा। वह व्यक्ति सदैव अपने गाँव के लिए मिटने को तेयार होगा। गाँव अपने आस-पास के देहात के लिए मिटने को तेयार होगा। इस तरह सारा समाज ऐसे लोगों का वन जायगा, जो यमडी वनकर कभी किसी पर हमला नही करते बल्कि हमेशा नम्न रहते, है श्रोर अपने में समुद्र की शान श्रनुभव करते हैं, जिसके वे एक श्रावश्यक श्रग हैं।'

#### छत्तीसवां अध्याय

### राज्य और उपयोग

हरेक काम के लिए अगर हम सरकार पर अवलिम्बत रहेगे, तो वह स्वराज्य होगा या गुलामी १ विशेष मौके पर हम पुलिस की मदद मांगे तो सरकार दे सकती है। वाकी हमारी रोज की शान्ति, हमारा अनाज, कपड़ा, हमारी सफाई, हमारा शिच्चण सारे गाँव में ही करना चाहिए।

--विनोबा

देश की सरकार किसी भी दल की क्यों न हो, उसके हाथों में कम-से कम शक्ति होनी चाहिए। जनता का जीवन, रहन-सहन, खाना-पीना जितना भी सरकारी कंट्रोल (नियंत्रण) से आजाद हो, उतना ही देश अधिक खुशहाल होगा और फूले-फलेगा।

- सुन्दरलाल

पिछले श्रध्याय में यह विचार किया गया कि सर्वोदय श्रर्थव्यवस्था की हिन्द से राज्य का स्वरूप या सगठन कैसा होना चाहिए। श्रव हमे देखना है कि जनता की। विविध श्रार्थिक कियाश्रो में श्रथवा श्रर्थशास्त्र के विविध भागों की हिन्द से सरकार का सम्बन्ध कहाँ तक श्रीर किस प्रकार रहना चाहिए। पहले उपयोग का विषय ले।

सरकार, उपयोक्ता के रूप में वर्तमान अवस्था में सरकार के सैनिक तथा असैनिक कई विभाग होते हैं, जिनमें राज्य के आकार या शार्तनचेत्र के अनुसार कई-कई हजार और कुछ दशाओं में तो लाखों आदमी काम करते हैं। इन विभागों के लिए सरकार को समय-समय पर बहुत से तथा विविध प्रकार के सामान की आवश्यकता होती हैं। सैनिकों के लिए भोजन-वस्त्र तथा मकान आदि की भी व्यवस्था करनी होती हैं, इसके अतिरिक्त, वह कम्बल, यैले, बोरे और तम्बुओं की, तथा सैनिक सामग्री के रूप में अस्त्र-सस्त्र, जहाज,

वायुगान, मोटर श्रीर सैनिक स्टोर की व्यवस्था करती है। सरकार को सैनिकों की भाँति पुलिस वालों तथा कुछ श्रन्य कर्मचारियों की वटी श्राटि की भी जरूरत होती है। इस प्रकार उसे श्रपनं कितने ही विभागों के लिए बहुत सा सामान चाहिए। जिन राज्या में सरकार रेल का सचालन करती है, वहाँ इसी एक विभाग के लिए उसे टाजन श्राटि बहुत सा सामान जरूरी होता है। स्टेश्नरी—कागज, पेन्सिल, फाउन्टेनपेन, रोशनाई, कलम श्राटि—का भी काफी परिमाण में उपयोग होता है। इससे सफ्ट है कि प्रत्येक राज्य में सरकार किननी बडी उपयोक्ता है।

मित्वयिता की अ।वर्यकता—एक साधारण व्यक्ति की योडी सी वेपरवाही से सामान की बहत वर्बाटी या फजलखर्चा हो सकती है। इससे यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि सरकार को उपगोग में क्तिने विचार की ग्रावण्यकता है। ग्रानेक स्थानों में सरकार ग्रापनी जरूरतो का बहुत बढा-चढ़ा कर श्रन्दाज कर लेती है, श्रीर श्रपने लिए इतनी भूमि तथा श्रन्य सामान की व्यवस्था करती है कि सर्वधावारण के हितों भी उपेन्ना हो जाती है। उसके विविध विभागों के पास बहत सी भूमि वेकार पड़ी होती है. जबिक देश में जनता को ऋत्राटि की पटावार के लिए उसकी वभी का ऋतुभव होता है। राष्ट्रपति या गवर्नर त्यादि की कोठियों के पास खाली मैदान, 'लान' या 'पार्क' क्यादि से कुछ पैदाबार न हो कर, उलटा खर्च होना अनुचित है। इसी प्रकार अन्य सामान की बात है। दुछ समय हुआ भारत में रेल विभाग के सम्बन्ध में जाच होने पर मालूम हुन्ना था कि कही-कहीं खुछ चीजे इतने परिमाण मे सपह की हुई थीं, जो पचास-धी साल में जाकर खर्च होंगी । यदि सरकार के प्रत्येक विभाग के सामान की जाच की जाय तो सब में थोडे बहुत इस तगह के दुरपयोग के उदाहरण मिल सकते हैं। जरूरत है कि इस विपय में व्हुन सावधान रहा जान, ग्रीर समय-समय पर इस बात की कर्जा जाच की जान कि किसी विभाग में कोई चीज आवश्यकता से अधिक तो नहीं हे, और कोई चीज खराव तो नहीं हो रही है।

सरकारी कर्मचारियों के ध्यान देने की यात—वर्तमान अवस्या में सरकारी कर्मचारी जितनी देखमाल या सार-समार अपनेनिजी सामा नकी रखते हैं उसकी अपेद्धा सरकारी या सार्वजिक सामान की बहुत कम करते हैं। साधारण तौर पर कोई व्यक्ति किसी मोटर, साइकिज्ञ, या टाइपराइटर श्रादि से जितने समय काम चला सकना है, उसकी अपेद्धा सरकारी अधिकारी उसे बहुत जल्दी ही रद्द कर डालते हैं। खासकर स्टेरानरी के सम्बन्ध में होने वाले सरकारी अपन्यय से तो सर्वसाधारण बहुत ही परिचित हैं। मारत जैसे अपेद्धा कृत निर्धन देश मे भी सरकारी अधिकारियों को दो लाइन के समाचार के लिए भी पोस्टकार्ड से काम चलाना अन्छा नहीं लगता। किर, उन्हें लिकाका और चिट्टी का कागज भी खूब बिटिया चाहिए। आवश्यकता है कि अधिकारी भाले मुक्त, दिले बेरहम' की नीति छोडकर प्रत्येक वस्तु का अन्छे-से-अन्छा उपयोग करे और मितव्यियता से काम ले।

स्रकारो उपयोग-नोति का प्रभाय— सरकार को अपने विविध विभागों के लिए जिन चीजों की जरूरत होनी है, उनमें से कुछ तो वह स्वय बनवाती हे, शेप वह खरीदनी है। उसकी निर्माण और क्रय नीति का देश के उद्योग-धन्धों पर भारी प्रभाव पड़ता है। यदि कोई सरकार अपनी आवश्यकता का अविक से अधिक सामान अपने ही राज्य में तैगर करवाती तथा खरीदती है, तो वहा के उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन मिलना स्वामाविक ही है। इसी प्रकार यदि उसकी रुचि या प्रकृति ग्रामोद्योगों की ओर हो तो वह अपनी क्रयनीति से इन उद्योगों द्वारा वनी हुई वस्तुओं की खरत बढ़ाती हुई इनकी उन्नति में बहुत योग दे सकती है। इस प्रकार, जब कि देश में विकेन्द्रित उत्पादन और ग्रामोद्योग पद्धित की उपयोगिता स्वष्ट है, सरकार का कर्तव्य है कि वह इन्हें अच्छी तरह अपनाये। देश में बुनियादी तालीम की आवश्यकता पहले बतायी जा चुकी है, उसकी सफलता के लिए जरूरी है कि उसकी सस्थाओं द्वारा जो सामान वने, उसे सरकार खरीदे और काम में लाये।

सरकारी नियत्रण, मादक वस्तु विचार—यह तो सरकार द्वारा होने वाले उपयोग की बात हुई। अब जनता द्वारा होने वाले उपयोग में सरकारी नीति का विषय ले। सरकार को उसमें दखल न देना चाहिए। प्रत्येक स्थान पर, स्थानीय पचायतों के मार्ग-दर्शन से आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन हो कर, उनका प्राय वहा ही उपयोग होता रहे। वर्तमान काल में उत्पादन उचित रूप में, अथवा पर्यात मात्रा में नहीं होता और सरकार उसके उपयोग में नियत्रण-नीति काम में लाती है, यह वर्तमान अर्थव्यवस्था के दूषित होने के कारण हे, सर्वोदय अर्थव्यवस्था में इसकी जरूरत न होगी।

यह कहा जाता है कि सरकार द्वारा शरात्र आदि मादक पदायों के उपयोग का नियत्रण होना आवश्यक है। पर इन चीजों की तो नशे के लिए उत्पादन और विक्री वन्द ही होनी चाहिए। इसके सम्बन्ध में विशेष आगे राज्य वी अर्थ-नीति के प्रस्त में लिखा जायगा। वास्तव में लोगों की शिचा दीचा ओर सन्कार ही ऐसे होने चाहिए कि वे स्वय मादक तथा अन्य अनावश्यक या हानिकारक पदायों से परहेज करें। हा, सरकार का भी कोई कार्य जनता में इन चीजों के प्रति आकर्षण पैदा करने वाला न हो, उसे लोगों में इनके लिए अरुचि बढ़ाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। अस्तु, सर्वोदय अर्थव्यवस्था में अर्काल, महगाई, उत्पादन की कभी आदि न होगी, जिन के नाम पर सरकार इस समय जनता द्वारा किये जाने वाले उपयोग में तरह-तरह के नियत्रण लगाया करती है।

विशेष वक्तव्य —हमने पहले बताया है कि सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनु-सार हवा, पानी, मिट्टी और प्रकाश भी बन हे। इसलिए इन्हें दूपित करना या इनका दुरुपयोग करना एक सामाजिक अपराब है, चाहे इसे कोई व्यक्ति या सस्था करे और चाहे सरकार करे। आज कल सरकारे हिन्सात्मक भावना से प्रेरित हो कर हवा को जहरीली करती है, निदयो, भीलो और।ससुटों का पानी खराव करती है, रोगों के कीटासु फैलाती है, फसलो और मकानों को इस लिए नण्ट करती है कि 'शत्रु' उनका उपयोग न कर सके। वह असुवम आदि से 'शत्रु' के नगरों को भस्म करती हैं इससे जो नर-हत्या होती हे वह तो निन्दनीय हे ही, सार्वजनिक उपयोग में आने वाली हवा पानी और मिट्टी का खराव किया जाना भी मानवता के विरुद्ध वोर अपराध है। सर्वोदय व्यवस्था में सरकार ऐसा दुष्कर्म नहीं करेगी।

#### सैतीसवां अध्याय

### राज्य और उत्पत्ति

देश के भाग्य-विधातात्रों को सोचना चाहिए कि केवल रुचि, व्यसन या माँग का ही ख्याल करके ऐसे (वनस्पति 'घी' जैसे) हानिकर उद्योग चलने दें, या जिसमें लोगों का सचा हित है, वे ही काम चलने दें।.. कभी यश मिले, कभी न मिले, पर जिस बात में हमें विश्वास है, उस पर डटे रह कर यथा-शक्ति प्रयत्न करना है।

—श्रीकृष्णदास जाजू

जिसे उद्योग-धंधों का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीकरण, या 'कोमियाना' कहा जाता है, वह आजकल को हालत में केवल 'सरकारियाना' है। अधिकतर देशवासियों का अब तक का तजरबा यहीं है कि जो धंधे जनता के हाथों से छिनकर सरकार और सरकारी आदिमियों के हाथों में आगये, उनमें जनता की दिक्कते बढ़ी है, घटी नहीं।

—सुन्दरलाल

सर्वोदय की दृष्टि से सरकार का उत्पत्ति से सम्बन्ध कम ही होगा, यह उसी सीमा तक रहेगा, जहाँ तक लोकहित के लिए बहुन ही जरूरी हो, ऋधिकाश उत्पादन स्थानीय सस्थाओं ऋर्यात् पचायतो ऋादि की देखरेख ऋौर नियत्रण मे रहेगा, कुछ परिमित चेत्र मे प्रादेशिक सरकारों का हस्तचेष होगा, केन्द्रीय सरकार को प्रायः इस प्रकार का ऋवसर ही नहीं ऋगना है।

ग्राम-पंचायतें और उत्पादन कार्य—पहले कहा गया है कि देश में खेती सतुलित होनी चाहिए, अर्थात् उसमें जनता की मूल आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पचायतों का यह कर्तव्य होगा कि वे किसानों को उन खास-खास फसलों को ही पैदा करने की अनुमित या परामर्श दे, जो लोकहित की हिट से आवश्यक हो, वे व्यापारिक या मुनाफे की फसलों पर भारी शुल्क लगा कर प्रतिवन्य लगाये । इस प्रकार खेती न तो नफा कमाने की चीज हो, श्रोंग न भूवा-नगा रखने वाला काम । पचायतें भूमि की उन्नि श्रोर वितरण की न्यवस्था करें, प्रत्येक किसान को श्रावश्यक हल, बैल, खाट, बीज, तथा श्रन्य विविध उपकरण प्राप्त करने की, श्रोर स्वामिमान-पूर्वक जीवन विताने की सुविधाएँ दें । गाँव भर में 'प्रत्येक न्यक्ति सब के लिए, श्रोर सब प्रत्येक के लिए' का श्रावण हो। लोकहितकारी सुनिर्वारित नियमों के श्रनुसार भूमि पर न्यामित्व श्रिधिकार उसे जीनने वाला का ही हो। श्रनायों या श्रसमयों को छोड़ कर किसी को श्रपनी भूमि किराये पर देने की श्रनुमित नहीं होनी चाहिए। गाँव की पड़ती भूमि, जगल, तालाव श्रादि गाँव की सिम्मिलित सम्पत्ति पर पचायत का नियत्रण रहे श्रोर वह माम्हिक हित की दृष्टि से उसका उपयोग करें। प्रावेशिक सरकार द्वारा ग्वेती के श्रन्छे तरीके बदिया बीज, श्रोर सुधर हुए श्रोजार के विपन में श्रनुसधान श्रोर परीक्तण होते रहें तथा उनका लाम पचायता द्वारा सर्वसावारण को मिलता गहें।

यही बात उद्योग-ववां के सन्त्रन्य में हे, उनमें भी जनता की मूलिं आवर्यक-ताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । पचायतो का नाम होगा कि उद्योग धवां द्वारा ऐसा उत्पादन न होने दें कि जनता को भोजन-वस्त्र आदि की कमा रहे और विलासिता या नने आदि की चींज बनायी जाये । पचायतो द्वारा इस विषय में यथेष्ट सतर्कना रहने पर उत्पत्ति लोकहितकारी होगी।

पचायत उत्पादन-कार्य में कई प्रकार तहायक होगी, बुनियादी तालीम का प्रचार करके वह लोगों में अम की प्रतिष्ठा वदायेगी, न्यान्य-रच्चा का प्रवन्ध करके वह नागरिकों की उत्पादक शक्ति की बृद्धि करेगी, कुदरती खाद की व्यवस्था करके वह फसलों के लिए बहुमूल्य पोपक पदार्थ प्रदान करेगी, नये कुश्रों श्रोर तालावों को बनवा कर तथा पुरानों की मरम्मत करा कर नह सिंचाई का साधन जुटायेगी। इसी प्रकार स्थानीय श्रावश्यकता के श्रानुसार वह श्रान्य उत्पादक कार्यों में भाग लेगी।

उत्पत्ति में सरकारी सहायता—िधचाई ग्राटि में सरमारी महानता के उपायों का उल्लेख खेती के ग्रन्नान में किना जा चुका है। यह भी पहले क्हा जा चुका है कि शिक्षा ऐसी हो जो खेती ग्रीर उन्नोग वधों की उन्नति में सहायक हो। यहाँ उद्योग धघो सम्बन्धी अन्य सरकारी सहायता का विचार किया जाता है। जहाँ सार्वजिनिक दृष्टि से आवश्यक हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हाथ-उद्योगों का काम करने वाले व्यक्ति विजली आदि की शक्ति से काम ले सके और सहकारिता के सिद्धान्तों से लाभ उठा सके। कभी-कभी किसी नये उद्योग को आरम्भ करते हुए आदिमियों को हानि की बहुत आशका होती है, ऐसे उद्योग को, यदि वह सर्वसाधारण की दृष्टि से उपयोगी हो, सरकार समुचित सहायता दे। उदाहरण के लिए वह उसके कच्चे माल, श्रीजारों, तथा उसके हौयार माल को सब प्रकार के शुक्कों से मुक्त रखें, और उसके वास्ते जगल की पैदाबार, लोहा, कोयला आदि अन्य आवश्यक सामान सब से प्रयम दे। इसके अतिरिक्त सरकार ऐसे उद्योग के विकास के लिए उचित शिद्धण द्वारा सुयोग्य कार्यकर्ताओं का वर्ग तैयार करे एव आवश्यक वैज्ञानिक अनुसधान कराये।

पहले कहा जा चुका है कि सर्वोदय व्यवस्था में जनता की मूल आवश्यक-ताओं की पूर्ति करने वाले उद्योग विकेन्द्रित और हाथ-उद्योग पद्धित से होंगे। सरकार का कर्तव्य होगा कि ऐसे उद्योगों को छाट ले और ऐसी व्यवस्था करे कि उनसे तैयार होने वाला माल विदेशों से तो आये ही नहीं, देश के कारखानों में भी न वने, और, यदि कुछ खास कारणों से कुछ समय तक बनना जरुरी समभा जाय तो उससे हाथ-उद्योग को विशेष धक्का न लगे। उदाहरण के लिए कपड़े की बात ले, कानून द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि मिलों को एक खास हद से मोटा (उदाहरण के लिए १५-२० नम्बर से नीचे का) सूत कातने या कपड़ा न तुनने दिया जाय, इसके अतिरिक्त मिल के और हाथ के कपड़े की कीमत में समानता लायी जाय।

इसके सम्बन्ध में श्री किशोरलाल मश्रूवाला का कथन है कि 'वर्तमान श्रवस्था में हाथ-श्रम से जो उत्पादन होगा, वह बहुत कम ही होगा। हो सकता है कि जहाँ मिल से २०० पौड स्त काता जाता है, वहाँ इस पद्धति से १ पौंड या उससे भी कम हो, तब यदि हाथ-उत्पादन की महँगाई मिल-उत्पादन पर फैला दी जाय, तो मिल-उत्पादन की कीमत कुछ खास नहीं बढेगी, बहुत हुआ तो एक पौंड पर दो पाई। बुनाई के बारे में भी यही हो संकता है, कीमत में नगर्य सी बढ़ती होगी, और खरीदार उसे महसूस भी नहीं करेगा। इस तरह

हाथ-कती स्त्रीर हाथ-बुनी खादी (या मिल के सूत से हाथ-करवे पर बुना हुस्रा कपड़ा) मिल के ही कपड़े की कीमत पर वेचा जा सकेगा।

'ऐसे कई ग्रामोद्योग हमारे यहाँ है, जिन्हें यात्रिक उद्योगों से होड़ करनी पडती है--जैसे घानी को तेल-मिल से, तेल श्रीर घी को जमाये तेलो से, हाय-कागज को मिल-कागज से, गुड को शक्कर से, इत्यादि। इन सब उद्योगों मे होड़ का वही एक प्रकार है। यात्रिक उद्योगों में जहाँ उत्पादन बड़े पेमाने पर होता है श्रीर मजदूरों की सख्या कम होती है, वहाँ हाथ-कामों में उत्पादन कम प्रमाण में होता है श्रौर मजदूर प्यादा लगते है। यहाँ ख़ादी के उदाहरण में जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ है, उसका उपयोग इन सब नामोयोगों के लिए किया जा सकता है। यातायात के लिए बैलगाडी जैसे प्राणि-बाहनों के उपनोग का सवाल भी इसी सिद्धान्त के अनुसार हल करना होगा, अगरचे उसके अमल का ढग कुछ दूसरा हो सकता है। ज्यादातर उदाहरणो मे कारलानों के माल मे थोडी सी महॅगाई कर देने से हाय का तैयार माल सस्ते भावों पर वेचा जा सकेगा, श्रीर लाखो मजदूरों को, जो वेकार हो जाते है, पेट भरने का राधन जुट जायगा । इसके सिवा, कारखानो के किसी-न-किसी वजह से अचानक वन्द पड़ जाने की हालत में जीवन और देश-रचा का एक प्रवल सावन तैयार रहेगा, श्रीर यदि किसी चेत्र में हमारे तैयार माल के निर्यात-व्यापार की गुजाइश हो, जैसे कि ज्ञाज मिल के कपड़े में हे, तो उसे देश में कमी पेदा किये विना चलाया जा सकेगा।

सरकार द्वारा उत्पत्ति वहुत सीमित हो — कुछ उत्पादन ऐसा होता है कि उसे व्यक्ति या कम्पनी आदि की अपेद्या केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने से सार्वजनिक सुविवा तथा मितव्यियता अधिक होने की आशा की जाती है। इस विचार से रेल, डाक, तार का तथा विजली-शक्ति वडे पैमाने पर उत्पन्न करने का कार्य बहुत से राज्यों में सरकार द्वारा किया जाता है। इनके आतिरिक्त कुछ कार्यों से उनका खर्च भी नहीं निकलता, परन्तु वे जनता के लिए बहुत आवश्यक होते है, जैसे पुल या सडकें आदि। ऐसे कार्य सरकार स्वय करती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जो विशेषतया आर्थिक नहीं होते, जैसे अस्त-शस्त्र का निर्माण। ऐसे कार्य पूर्णतया व्यक्तियों के भरोसे नहीं छोडे जा सकते।

इसलिए इनका सचालन या उत्पादन सरकार ही करती है। इसमे पूँजी सरकार की ही लगती है। यह पद्धति राष्ट्रीकरण कहलाती है। इसमे केन्द्रीकरण का खतरा है, जिससे हमेशा बचे रहने की जरूरत है। फिर, यदि ऐसे उत्पादन मे पूँजी दूसरे देशों से उधार लेकर लगायी जाय तो उन देशों का राजनैतिक दबाव भी पड़ने की आशाका रहती है—यह पहले, 'पूँजी' नाम के अध्याय में बताया जा चुका है। इस प्रकार यह पद्धति बहुत सीमित चेत्र मे और स्वदेशी पूँजी के ही बल पर अमल में लायी जानी चाहिए।

आधिक योजनाओं के सस्वन्ध में विचार—प्रत्येक देश में समय-समय पर जनता के सुख सुविधा के लिए आर्थिक उन्नति के विविध कार्यक्रमों की आवश्यकता होती हैं। इनके सम्पादन के यथेष्ट साधन पूँजीपितयों तथा सरकारों के पास होते हैं, इसलिए वे ही बडी-बडी योजनाएँ बनाया करती हैं। भारत में पिछली दशाब्दी में कई गैर-सरकारी योजनाएँ भी बनायी गयी थीं। पर अन्त में सरकारी योजना ही अमल में आयी। पहली पचवर्षीय योजना की अवधि पूरी हो गयी, अब दूसरी योजना चल रही हैं। इनका परिचय हमने अपने 'भारतीय अर्थशास्त्र' में दिया है। यहाँ योजनाओं के सम्बन्ध में सर्वोदय हिट से विचार करें।

बडी-बडी आर्थिक योजनाएँ चाहे उद्योगपितयों और पुजीपितयों की हो और चाहे सरकार की, ये वास्तव में जनतत्र की पोषक नहीं होती, बिल्क उसके लिए शोपक ही होती हैं। एक में शोपण खुले आम या प्रत्यच्च होता है, दूसरे में कुछ गुप्त या परोच्च रूप में। दोनों ही आर्थिक केन्द्रीकरण के दो जुदा-जुदा स्वरूप है, इनमें वे सब दोप होते हैं जो विशाल यत्रोद्योगों में होने स्वामाविक हैं, और जिनके विषय में पहले लिखा जा चुका है।

हमारा यह आशाय नहीं है कि ऐसी योजनाओं से कुछ भी लाम नहीं होता। पर हमें स्पष्ट कहना है कि इनसे देश को जैसा और जितना फायदा होना चाहिए, नहीं होता। कारण, इन पर जो विशाल धन राशि खर्च होती है, उसका लाम नीचे के लोगों को बहुत ही कम मिलता है। उत्पादन का यथेष्ट उपयोग तमी है, जब उसके वितरण की समुचित और स्वामाविक च्यवस्था हो और यह विकेन्द्रीकरण में ही अच्छी तरह होता है। उत्पादन बढाने की श्रपेत्वा इस वात का महत्व किसी प्रकार कुछ कम नहीं कि लोगा को पूरा काम मिले श्रीर सामानिक न्याय प्राप्त हो ।

भारत की दूसरी योजना भी पूजी-प्र गान है, श्रम-प्रवान नहीं। इसना लह्य देश ना वन बढ़ाना है, सब आदिमियों को काम देना नहीं। इससे पूजीवालों को ही अविक लाभ होने की सम्भावना है। उनमें और निर्धनों में जो लाई इस समय है, उसे पाटने का प्रयत्न नहीं है। इस योजना के अमल में आने ने सरकार जनता का जीवन और भी अविक नियत्रित कर मकेगी। सरमारी कार्यकर्तीओं की सख्या और सत्ता अबसे कही अविक होगी और स्वतत्र लोकशक्ति का निर्माण होने में कटिनाई बढ़ जायगी।

विशोप वक्त व्य—भारत की सरकारी योजनात्रां की क्तिने ही लेखनों ने चहुत गुलाबी तसवीर उपस्थित की है। कुछ विदेशियों ने भी इनके त्रमुसार होने वाले निर्माण कायों को देखकर इनकी प्रशास की है। तथानि यह भुनाया नहीं जा सकता कि देश में हजारों करोड़ रुपये से किये जाने वाले इतने भारी त्रीर विशाल कार्यक्रम होने पर भी सर्वसागरण के मन में त्रिणेप उत्माह. लगन त्रीर स्पूर्ति नहीं दिखायी दी, मानों यह उनका काम नहीं था, त्रीर जाम उनके लिए भी नहीं था। श्री किशोरलाल मश्र्वाला ने लिखा था—'दृषरी बाता को छोड़ दे तो केवल भारी त्रार्थिक पुनर्निर्माण के वल पर सम्ब्रीय पुनर्निर्माण सिंद नहीं हो सकता। ठीस नीव पर हमारे देश का नेतिक पुनर्निर्माण होना न्त्रार्थिक पुनर्निर्माण से ब्यादा बुनियादी हे। त्रायर नेतिक पुनर्निर्माण दीक दम से होता रहा तो त्रार्थिक पुनर्निर्माण उसके साथ बीरे बीरे होता ही रहेगा। अ

श्रस्तु, हमारी योजनाए केवल श्रार्थिक या श्रीत्रोगिक न होकर मानवता-मूलक होनी चाहिए १ कोई योजना राष्ट्रीय योजना कहे जाने योग्य नहीं, जिसमें राष्ट्र के नीचे से नीचे स्तर के लोगों की सबसे पहले श्रीर सबते श्रिकि चिन्ता न की गयी हो श्रर्थात् जिसमें सर्वोटय दृष्टि न हो।

<sup>ः&#</sup>x27;हरिजन सेवक' १८ ग्रक्त्वर १६५२

### अड़तीसवां अध्याय

## राज्य और विनिमय तथा वितरण

श्राज व्यापार का मन्शा यह वन गया है कि श्रादमी को बुनियादी जरूरत की चीजे न दे कर उसका व्यान, पैसे के जोर से, ऐश-श्राराम की चीजो पर लाया जाय । इन्सानी पहलू से देखने पर पता चलता है कि पैसे के जिरये से श्रार्थिक चहल-पहल समाज-विरोधी ढरें पर श्रा गयी। यह श्रीर इस किस्म की दूसरी बुराइयाँ हिसा श्रीर वेइमानी से भरी है। लेन-देन मे पैसे के वजाय चीजो की श्रदला-बदली से ऐसा खतरा बहुत हद तक कम हो जायगा।

—जो. का कुमारप्पा

सार्वजनिक सेवा के काम ( डाक, तार, यातायात के साधन, किसानों के लिए 'ट्रेक्टरों' की या वीज की व्यवस्था, नमक आदि आवश्यक चीजों का उत्पादन वितरण आदि) का सचालन सरकार करे या सार्वजनिक संघ या कोई खानगी व्यापारिक संस्था करें — ये काम मुनाफे या वचत की हिन्द से न किये जायें।

—िकशोरलाल मश्रुवाला

पहले बताया जा चुका है कि वर्तमान व्यवरथा मे विनिमय और वितरण ने बहुत विस्तृत और जिटिल रूप धारण कर रखा है। सर्वोदय अर्थव्यस्था में ये बहुत सीमित ही रहेंगे। तब स्वभावतः सरकार का भी इन विषयों से विशेष सम्बन्ध के बारे में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, कुछ खास बातों की ही ओर ब्यान दिलाना है। पहले विनिमय का विषय ले।

## [ १ ] राज्य और विनिमय

मुद्रा---सर्वादय व्यवस्था मे उत्पादन-कार्य स्वावलम्बन श्रीर विकेन्द्रीकरण पद्धति से होगा । श्रादिमयो की मुख्य श्रावश्यकताएँ उनके ही चेत्र मे वनी चीनों से पूरी होंगी, दूर-दूर के स्थानों से मॅगाने श्रीर खरीटने की जरूरत न रहेगी। व्यापार श्रिविकतर छोटे-छोटे प्रदेशों तक ही सीमित होगा। एक प्रदेश में किसी को दूसरे की बनायी चीन लेनी होगी तो उसका सीवा श्रियवा विसी रोजमर्रा की श्रावश्वकता की वस्तु के माध्यम से, श्रदलबदल हो सबेगा। मजदूरी, बेतन श्रीर कर श्रादि यथा-सम्भव निन्स के मत में दिये नायंगे। रतेती श्रीर उत्योग घवों के लिए श्रृण केवल विरोप परिस्थितिया में, उन्ह साल योजनाश्रा के लिए ही लिया नायगा। इन सब कारणों से नकदी का व्यवहार श्रापने-श्राप बहुत कम रह नायगा। तथापि नितने परिमाण में भी वह होगा, उसके लिए उचित व्यवस्था करनी होगी।

प्रत्येक राज्य मे मुटा की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा ही की जायगी, इससे वह राज्य भर में एकसी होने से जनता के लिए सुविधाजनक होगी। राज्य को यह व्यान राजना होगा कि मुटा पद्धति सम्बन्धी अन्न तक के अनुभनो से लाभ उठाते हुए ऐसी व्यवस्था करें कि इस समय मुटा-स्कीति या तेजी-मदी आदि के रूप में जो कव्ट और असुविधाएँ होती है, वे न होने पाये। एक राज्य की मुटा किसी जास दूसरे राज्य की मुटा के आश्रित न हो, वह प्रामाणिक हो, और अपने राज्य की आवश्यकतानुसार हो।

मेंक—वेंकों के बारे में खुलासा पहले लिखा जा चुका है। सर्वोदय व्यवस्था में इनका स्वरूप, कार्य-चेत्र श्रीर नीति बहुत बढल जायगी। श्रन्न-चेंक, वस्तु-चिनिमन-वेंक श्रादि वंग्ड-सख्या में होने ते राप्य में सुद्रा-वेकों की श्रावश्यकता बहुत कम रहेगी। इस समय इनमें जो स्वार्थ-साधन श्रीर मुनाफे-खोरी हो रही है, वह न रहे श्रीर यह सेवा-माय से, घाटा उटा कर काम करने वाले हो—इसलिए राप्य सहकारी वेंको को छोड कर, बड़े-बड़े बकों का नियत्रण श्रयवा राष्ट्रीकरण करेगा। राज्य के वेंक स्वावलम्बी होंगे, किसी दूसरे बड़े राज्य के प्रमुख कें के श्रधीन या श्राश्रित नहीं।

यातायात आर आमदरप्त के साधन—सर्वोदय व्यवस्था में व्यापार का परिमाण कम रहने से उसके लिए रेल , जहाज आदि की आपश्यकता कम होगी तथापि आमदरप्त के साधन के रूप में इनका महत्व रहेगा। ये तथा डाक तार त्र्यादि सार्वजनिक उपयोग के साधन केन्द्रीय सरकार के त्र्यधिकार में रहेंगे और वह इनके सम्बन्ध में लोकहित की दृष्टि रखेगी।

पूँजी के अन्याय मे रेलो और सडकों के विषय मे खुलासा लिखा गया है। उनका तथा आन्तरिक जल-मागों, किनारे के जहाज-मागों, डाक, तार, हवाई जहाज आदि सार्वजनिक साधनों की व्यवस्था ऐसी होगी कि असख्य गाँव वालों के हित की उपेचा न हो। हमारी अर्थव्यवस्था विकेन्द्रित होगी, मनुष्यों तथा पशुस्रों को पूरा काम देने के लिए देहातों में माल दोने का मुख्य साधन वैलगाड़ी ही रहेगी और उनके लिए गाँव-गाँव में पहुँचने वाली सडकों की उन्नति की ओर यथेण्ट व्यान दिया जायगा। गाँवों में डाक, तार और टेलीफोन आदि की मुविवाएँ इस समय सभी देशों में बहुत कम है, सर्वोदय व्यवस्था में इन्हें काफी बढ़ाया जायगा। इसी प्रकार इस समय रेलों और जहाजों आदि में यात्रियों के दजे, उनकी किराया देने की संपर्थ के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं। सर्वोदय व्यवस्था में उनमें ऐसा मेट-भाव न रखकर सब की आवश्यकताओं और मुविधाओं का विचार किया जायगा। यातायात और आमदरफ्त के सभी साधनों के दर निर्धारित करने में यह लच्य रखना तो आवश्यक ही है कि विकेन्द्रिन उद्योगों को अधिक-से-अधिक प्रोत्साहन मिले।

राज्य का ज्यापार सम्बन्धी दृष्टिरोग् — पहले बताया जा चुका है कि सर्वोद्य व्यवस्था में व्यापार की आवश्यकता बहुत कम रहेगी और उसके बहुत से भाग पर पचायतों का ही नियत्रण होगा। सरकार का सम्बन्ध एक देश के दूसरे देश से होने वाले व्यापार से ही रहेगा। कोई देश उन्हीं वस्तुओं की आयात करेगा, जिनके बिना उसका काम न चले, और साथ ही वे दूसरे देश में वहाँ की आवश्यकता से अधिक हो, अर्थात् मुनाफे या बिला- सिता की दृष्टि से आयात नहीं की जायगी। यही बात निर्यात के सम्बन्ध में रहेगी। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत परिमित ही रहेगा। सर्वोदय की दृष्टि से ऐसा होना जरुरी ही है, प्रत्येक देश को अधिक-से-अधिक स्वावलग्वी रहना है। वास्तव में हरेक राज्य को ऐसा आयात-निर्यात बन्द कर देनी चाहिए, जो ऊपर बताये हुए सिद्धान्त के विरुद्ध हो। इस प्रकार अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को छोड़ कर अन्य विदेशी माल के प्रति वहिष्कार नीति रहनी चाहिए।

विदेशी विहिष्कार की बात कुछ लोगों को अखरेगी। वे विश्ववन्युत्व की बात करेंगे। सर्वोदय भी आदर्श यहां है कि ससा के सब देश एक दूसरे के साथ एक विभाल पिवार के सदस्यों की तरह प्रेम और समानता ना व्यवहार करें। कोई देश किसी को अपने अवीन न करें। पर सोचना चाहिए इस समय जो राष्ट्र दूसरों को अपने अधीन करने के लिए नाना प्रकार के नीच प्रयत्न कर रहे हें, उसका एक प्रमुख कारण यह है कि उन्हें अपने अधीन देशों में अपना माल खपाने, तथा उनका आर्थिक शोपण कर सकने की आशा है। जब उनकी यह आशा न रहेगी, जब उन्हें विश्वास हो जायगा कि प्रत्येक देश म्बाबलम्बी है और विदेशी माल मा वहिष्कार करता है तो उन राष्ट्रों की नाम्राच्य-चिस्तार की लालसा भी नम हो जायगी। इस प्रकार यदि हम विदेशी वस्तुओं के सस्तेपन के लोभ में न पड़े और स्वदेशी वस्तुओं से ही काम चलाने लगे—चाहे वे कुछ महगी ही क्यों न हो—तो हम ससार को युद्ध-सकट से दूर करने में भी बहुत सहायक हो सकते हे, और स्वय भी शांति का आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे विश्ववन्युत्व का आदर्श चिरतार्थ करने का यही मार्ग है।

### [२] राज्य झौर वितरण

पहले बताया जा चुका है कि सर्वोदय अर्थव्यवस्था में वितरण की समन्त्र आज की सी जटिल न होगी, एक प्रकार से उस समरया का अन्त ही हो जायगा। इस प्रकार राज्य को भी उसके विषय में विशेष कुछ करना न होगा। हा, समाज को ऐसी स्थिति में लाने के लिए राज्य बहुत सहायक हो सकता है। उसकी सहायता का लच्य आर्थिक विषमता दूर करने का होना चाहिए।

श्राधिक-विषमता-निवारण—इस समय डर्त्पात्त के चार साधनो-भूमि, श्रमः पूजी श्रौर साहस—के स्वामियों को उनका प्रतिकल श्र्यात् लगान, मजदूरी, सूद श्रौर मुनाफा दिया जाता है। स्वोंदय श्र्यंव्यवस्था मेलगान, सूद श्रौर मुनाफ कोहटा देना हे, श्रौर श्रमियों को मजदूरी इस प्रकार मिलेगी कि न तो उन्हें श्रपने जीवन-निवाह श्रादि में कुछ कठिनाई हो, श्रौर न उनमें एक दूसरे से विशेष श्रन्तर हो श्र्यांत स्त्री श्रौर पुरुष को, बुद्धिजीवी श्रौर शरीर-श्रमी को समान घटे ईमानदारी से काम करने पर समान ही वेतन दिया जायगा।

उपर्युक्त लच्य को ध्यान में रख कर राज्य को वर्तमान अवस्था में निम्न-लिखित उपाय काम में लाने चाहिए:—

१—जमीदारी श्रौर जागीरदारी श्रांदि की प्रथा जहां कहीं बुछ शेष है, उठा देनी चाहिए। खेती करने वाले प्रत्येक परिवार को देश की कुल भूमि का ध्यान रखते हुए इतनी भूमि दी जानी चाहिए, जितनी की श्राय से उसका निर्वाह हो जाय। इस विषय पर विस्तार से पहले लिखा जा चुका है।

२—समाज में स्वामित्व-विसर्जन की भावना का प्रचार किया जाय। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि अपनी आवश्यकता से अधिक पुजी को आदमी इस्टी के रूप में ही रखे, वे उसका उपयोग समाज या राज्य के लिए करें और उसके उत्तरदायित्व-हीन स्वामी न हो। जो ऐसा न करते हों, उन पर भारी और उत्तरोत्तर अधिक कर लगाया जाय। धनी मनुष्य के मरने पर उसकी जायदाद पर यथेष्ट कर लगाया जाय और उत्तराधिकारियों से विरासत कर लिया जाय।

३—विकेन्द्रीकरण पद्वित से चलने वाले उद्योग-धधों की दृढि की जाय, जिससे उनके द्वारा ही जनता की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति का सामान तैयार हो जाया करें। उन्नोक्ता-सामान तैयार करने के लिए नये केन्द्रीभूत उद्योग स्थापित न होने दिये जाय, वरन् ऐसे जो उद्योग इस समय चल रहे है उनकी भी मशीन और पुजों के धिस जाने पर उन्हें बदलने न दिया जाय।

४—अधिकतम सम्पत्ति श्रीर श्राय तथा न्यूनतम सम्पत्ति श्रीर श्राय का श्रम्तर कम करना श्रीर कमशः घटाते रहना चाहिए, इस विषय मे श्री किशोर-लाल मश्रू वाला का कथन था कि यदि हम सरकारी तथा सार्वजनिक सस्थाश्रों में काम करने वाले सेवको के लिए मासिक दो हजार रुपये तथा श्रिधिकतम निजी सम्पत्ति की मर्यादा सभी के लिए दस लाख रुपये तय कर सके तो पहले कदम के रूप मे उसे निमालूगा। न्यूनतम श्राय रुपये के रूप मे उन्होंने इस प्रकार दरसायी है #—

२५ वर्ष तक की उम्र वालो के लिए ६० ६० २५ से ३० वर्ष तक ,, ,, ⊏० ६० ३० वर्ष से ऋधिक ,, ,,

<sup>#&#</sup>x27;सर्वोदय' अप्रेल १६५१

कुछ लोगों का यह मत हो सकता है कि श्राधिक समानता स्थापित करने के लिए श्री मश्रूनाला के ये प्रस्तान काफी तेज नहीं हैं। इन सज्जनों को याद रराना चाहिए कि इन सुकानों को इसी रूप मे श्र्याल में लाने का श्राप्तह नहीं है, ये तो इस निपय का निचार करने में सहापता देने के लिए उपस्थित किये गये थे। यदि कोई सज्जन, श्रथवा सरया या सरकार श्राविक जोरदार कदम उठा सके तो श्रीर भी श्रच्छा।

जब रोजमर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन विकेन्द्रीनरए पडित से अथवा आमोटोगों स होगा तो अमिनों को वेतन देने का प्रश्न ही बहुत कम रह जायगा, कारण, अधिकाश आदमी अपने-अपने घर में, अपने परिवार के व्यक्तियों के साथ स्वतंत्र रूप से अम करने वाले होंगे। वे स्वय ही अपने द्वारा उत्पन्न वस्तु के मालिक होंगे, अथवा, जब कि वे सहकारी पद्धति से उत्पादन करेंगे तो वहां भी सब काम करने वाले बराबरी के होंगे, मालिक (पृजीपित) और मजदूर का भेट न होगा, मजदूरी का प्रश्न न उठेगा। मजदूरी का सवाल केवल उन्ही उद्योग बन्धों में उपस्थित होगा, जिन्हें लोकहित की द्वारिट से केन्द्रित रूप में ही करवाना आवश्यक होगा। इनका निरीक्त्रण और नियत्रण सरकार द्वारा किया जाना चाहिए अथवा इनका राष्ट्रीकरण होना चाहिए। प्रत्येक सरकार को मजदूरी सम्बन्धी वातों में जीवन-वेतन और समानता के आदर्श को अपने सामने रखना चाहिए।

इन उपाने को अमल में लाने से आधुनिक सरमारे अपने अपने गटन में आर्थिक विषमता को क्रमश घटा कर उसे बहुत-मुद्ध हटा सम्ता हैं श्रीर सर्वोदय अर्थव्यवस्था के लिए त्तेत्र तैनार कर सकती है, जिसमें, जेवा पहले कहा गया है, वितरण की जटिलता का अन्त ही हो जायगा।

विशोप वक्तव्य—वर्नमान आर्थिक विषमता का एक मुख्य नाग्ए यह है कि इस समय प्रत्येक राज्य का व्यय बहुत वढा हुआ है। प्रत्येक राज्य को पुलिस और खासकर सेनाए रखने तथा सैनिक सामग्री तेनार क्याने के लिए बहुत रुपया चाहिए। इस लिए वह ऐसे ही उत्पादन को प्रोत्साहन देता है, जिससे उसे आसानी से तथा बड़े परिमाण में आय हो। इस प्रकार जामोत्योगी की अपेद्धा यत्रोद्योगों की उत्तरोत्तर उन्नित श्रीर विस्तार किया जाता है, जिसका फल आर्थिक विषमता बढाना होता है। इसी प्रकार राज्य पुलिस श्रीर सेना के पदाधिकारियों को बहुत ऊचा वेतन देता है, उसमें श्रीर अन्य श्रिमयों को मिलने वाले वेतन में बहुत अन्तर रहता है। इस तरह की सब बाते आर्थिक समानता में भयकर वाधाए हैं, इनके निवारण के लिए राज्य की रद्धा-नीति में आमूल परिवर्तन होने की आवश्यकता है। सर्वोदय व्यवस्था में यह किस प्रकार होगा, इसका विचार अगले अव्याय में किया जायगा।

श्रीर व्यय ग्राम पचायते ही करे । शेप पचास प्रतिशत उनसे ऊरर के मगठनो के लिए छोड देना चाहिए ।' म

प्रादेशिक सरकारों की आय, मालगुजारी—प्राटेशिक सरकारों स्थापने-प्रपने चेत्र की प्राम और नगर पचायतों का आपनी सम्पर्क और सहयोग बटाती हुई उन्हें भूमि तथा विकेन्द्रित उद्योगों कम्बन्धी खावण्यक सहायता देंगी। ये ऐसी शिक्षा तथा खनुसधान खादि की व्यवस्था करेगी, जिनसे गार्थी छोंग नगरों के निवासियों की प्रमुख खावण्यकताच्या की पूर्ति तथा ख्यात्मोद्धित की सुविधा होगी। ये यातायात के लिए सडकों का, और मिचाई के लिए—जहा खावण्यक खाँर उपयोगी हो—नहरों, नल क्यों और वाबों का, निर्माण करेगी।

प्रावेशिक खरनारों की द्यान का मुख्य सावन मालगुलारी होगी जो पचानतों हारा वक्ल की लांबगी। इसमें वर्तमान काल के दाप न रहेगे, ज्ञावक्यक सुगर कर दिये जानेगे। यह तो पहले ही कह दिना गया है कि सर्वोदन दिन्य में किसानों से लगान ने न लिना जानगा, ज्रीर कही बे-मुनाफे की खेती न होगी, बीच के समन में निद कहीं बे-मुनाफे की खेती हो, तो उनकी मालगुलारी न ली लानी चाहिए। जिन खेती से किसान की ज्रीर उनके परिवार के लोगों की मजदूरी ज्ञादि लागत-खर्च निक्ल ज्ञाने पर मुनाफा रहे, उस पर ही मालगुलारी ली लाय। मालगुलारी की दर निर्वारित करने में देश-काल या लोकहित का, ज्रीर उसे वस्त्ल करने में किसानों की सुविवान्नों का वर्ण्य व्यान रखा जाय। जो वस्तु मानव जीवन के लिए जितनी ग्राविक ज्ञावक्यक हो, उतनी ही उसकी पेदावार पर मालगुलारी की दर कम होगी।

मालगुजारी जिन्स के रूप मे होनी चाहिए—वर्तमान अवन्था में सरकारी मालगुजारी प्राय नकटी में निर्धारित रहती है। इससे किलानों को अपनी फसल की पैटावार वेचने की जलटी करनी पड़ती है, आर इस जल्टी से उसे बहुधा बहुत घाटा सहना होता है। कुछ दशाओं में तो किमान को अपनी पेदावार का इतना हिस्सा वेच देना होता है कि उमके पास अगली

 <sup>&#</sup>x27;सर्वोदय योजना' से ।

<sup>🕆</sup> लगान ग्रौर मालगुजारी का भेट पहले बताया जा चुका है।

फसल तैयार होने तक गुजारा करने के लिए भी काफी नहीं बचता, और उसे स्वय अपने वास्ते बाजार से खरीद करनी पडती है। इस पर फिर उसे घाटा रहता है। अनेक बार तो अन्न आदि दूर-दूर की मिडियो में ले जा कर वेचा जाता है, पीछे जब गाव वालों को इसकी जरूरत होती है तो वे उन मिडियों से खरीद कर गाव में जाते हैं। इसमें यातायात का खर्च और परेशानी कितनी होती है, यह स्पष्ट ही हे। इन दोषों को दूर करने के लिए मालगुजारी नकदी के बजाय, जिन्स में ही ली जानी उचित है। इसका आशय यह नहीं है कि सरकार खेती की प्रत्येक पेदाबार का हिस्सा ले। असल में प्रत्येक प्रादेशिक सरकार पचानतों के परामर्श से हरेक च्चेत्र की कुछ खास-खास पैदाबारों की सूची बनाले, इन पेदाबारों में से ही वह, अपनी तथा किसानों की सुविधा का व्यान रखते हुए, मालगुजारी वम्मूल करे। मालगुजारी को जिन्स के रूप में लेने की कठिनाई विविध सहकारी सस्थाओं तथा प्रत्येक गाव में एक अनाज-बैक सगिटत होने से सहज ही हल हो जायेगी।

अम के रूप में चुकाने की व्यवस्था—मालगुजारी अम के रूप में भी चुकाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। जो किसान किसी कारण से मालगुजारी अन्त आदि में नाचुकाना चाहे, वे उसके बजाय आवश्यक अम करके चुका सके—इस हिट से ग्राम-पचायते आवश्यक व्यवस्था करें। अम की आवश्यकता सभी कामों में होती है। इसलिए उसका उपयोग अनेक प्रकार से हो सकता है, और उसके द्वारा ग्रामीण जनता के हित के विविध कार्य किये जाकर उसकी भोजन, वस्त्र, मकान, शिच्चा, चिकित्सा और यातायात आदि की आवश्यकताओं की पूर्त की जा सकती है। मालगुजारी को अम के रूप में चुकाने से यह लाभ है कि इससे प्रत्येक नागरिक सरकारी अर्थ-वृद्धि में अपना कर्तव्य पालन सहज ही कर सकता है।

फेन्द्रीय सरकार का सीमित अधिकार—सर्वोदय अर्थ-व्यवस्था का मूल तत्व विकेन्द्रीकरण तथा लोकहित है, इससे यह स्वय सिद्ध है कि केन्द्रीय -सरकार का अन्य विषयों की माति सार्वजनिक आय-व्यय पर सीमित ही अधि-कार होगा। रेल, विजली, डाक, तार, हवाई यातायात, मुद्रा और वैंक आदि -सार्वजनिक उपयोग के कार्यों में मुनाफे की हब्टि नहीं होगी। घुड़दौड़, मादक पदार्थ, लाटरी ग्रादि बन्द होने से इनसे ग्राय न होगी। ग्रर्यटावरया विकेन्द्रित ग्रीर सेवा-भावी होने के कारण लोगों को वडी-वडी ग्रामदनी न होने से ग्रीर ग्रन्तर्राष्ट्रीय द्यापार बहुत ही कम होने से ग्राय कर ग्रायात-निर्यात कर, सम्पत्ति कर, विक्री कर से होने वाली सरकारी ग्राय मामूली ही होगी। उसकी ग्राय का एक मुख्य साधन सार्वजनिक म्वामित्व वाले केन्द्रित उद्योग होगे। हाँ, ग्रावश्यकतानुमार उसे प्रादेशिक सरकारों से सहायता मिलती रहेगी।

सरकारी अर्थनीति का लच्य, आय-च्यय की वृद्धि नहीं, जनता का कल्याण-नामाय में सरकारी अर्थनीति का लच्य केवल अधिक से ग्राविक ग्राय पाप्त करना ग्रीर ग्राविक से ग्राविक सर्च करना नहीं होना चाहिए । देखना यह होगा कि भ्राप्त जिन साधनो से प्राप्त होती हे, वे लो महिन की दृष्टि से कहाँ तक उचित हे, ग्रौर सरकारी व्यय जिन कामी में होता है, उनसे जनता का कहा तक कल्याण होता है। इस कसोटी पर यदि ग्राप ग्रोर न्यय दोनो ही ठीक नहीं उत्तरते तब तो सरकारी व्यर्थनीति दूपित होने मे यन्बेह ही नहीं हे, पर यदि व्या हितकर भी हे तो भी इस बात की उपेन्ना नहीं मी जा सकती कि ग्राय किस प्रकार हुई है। उदाहरण के तोर पर यदि सरकार शिचा के कार्य में भी पंता लगाना चाहे तो इसके लिए उसका शरामकोरी को जारी रखकर स्थान प्राप्त करना उचित नहीं ठहराना जा सकता। मय-निपेब या शराब-बन्दी की नीति को स्थागत करना या उसमे टील देने मा समर्थन इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि सरकार की शिका-प्रचार के लिए पैधा चाहिए । इसी प्रकार सरकार का केन्द्रित यत्रोधीग की केन्त्र उप या या पर घोत्साहन देना अनुचित है कि उनसे सरकार को सहज ही बड़े परिमाग मे श्राय प्राप्त हो जाती हे, श्रीर उमके विविध लांमहितमरी विभागो का वर्न चल सकता है। पहले बताया जा चुका है कि केन्द्रित यत्रोद्योगों में जनता में वेनागी फैलाने, ग्रौर ग्रार्थिक ग्रसमानता बढाने ग्रादि के ग्रानेक दोप हैं, ग्रौर रूछ खास अपवादों को छोड कर इनेकी बुद्धि अनिष्टकारी ही है। इस लिए सरमार भी इन्हें यथा-सम्भव नियत्रित और सीमित ही रखना चाहिए।

सरकार को वरावर यह देखते रहना है कि अम करने के अभिलापी अधिक

व्यक्ति को काम मिले और सर्वधाधारण को जीवन-निवाह के यथेष्ट साधन सुलम हो। यदि किसी व्यक्ति या सस्या को इससे अधिक आय होती है तो यह कुछ विशेष मुविधाजनक परिस्थिति के कारण है, जिसका अधिकाश लाम सरकार द्वारा जनता को मिलना चाहिए। वास्तव में परिस्थितिवश जो आय-चृद्धि होती है, उसका अय समाज को है और उसका अधिकाश लाम भी किसी व्यक्ति या सस्था को न मिल कर सर्वसाधारण को ही मिलना चाहिए। अस्त, सर्वोदय अर्थव्यवस्था में सरकार इस बात का यथेष्ट व्यान रखेगी, कारण, उसकी अर्थ-नीति का मुख्य उद्देश्य यह नहीं होगा कि अपनी आय बढाये या आय बढाने के लिए ऐसी पद्धित को प्रोत्साहन दे, जिससे कुछ थोड़ से व्यक्तियों को ही लाम हो, उसका लच्य तो सर्वसाधारण जनता का कल्पाण होगा।

श्राय का रूप: नकदी, माल और मजदूरी—श्रन्यत्र कहा गया है कि मालगुजारी जिन्स तथा मजदूरी के रूप में ली जानी चाहिए। इसी प्रकार श्रन्य सरकारी करों के सम्बन्ध में लोगों को यह श्रिषकार रहना चाहिए कि वे चाहें तो श्रपने करों को इसी रूप में दे सके, किसी पर यह प्रतिबन्ध न हो कि वह श्रपना कर नकदी में ही चुकाये। इससे जनता को पैसे की श्रर्थव्यवस्था से मुक्ति पाने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसकी श्रावश्यकता श्रीर उपयोगिता पहले चतायी जा चुकी है। जब लोगों को सरकारी कर जिन्स या श्रम के रूप में चुकाने की श्राजादी रहेगी तो स्वभावतः उन्हें लोकोपयोगी वस्तुए बनाने तथा श्रपने श्रम को हितकारी कार्यों में लगाने की प्रेरणा होगी श्रीर राज्य में जनता की स्थिति श्रविक मुखम्य होगी।

सर्वोदय व्यवस्था में खर्च वहुत कम होगा—ग्राजकल सरकारे श्रिधकाधिक खर्च करती जाती है, श्रीर ऐसा करने मे गर्व मानती है। साधारण तीर पर सरकार द्वारा खर्च ग्रिधिक होने का ग्रर्थ यह लिया जाता है कि सरकार जनता की सुख-सुविधा श्रीर उन्नति की व्यवस्था श्रिविक करती है। परन्तु जानने वाले श्रव्छी तरह जानते है कि सरकार द्वारा किये जाने वाले विविध कायों का विशेष लाम भी सैकडा कुछ थोड़े से ही व्यक्तियों को मिलता है। यदि सरकार उच्च शिचा की व्यवस्था करती है तो उसमें सरकार का बहुत सा रुपया खर्च होने पर भी साधारण हैसियत के नागरिकों की ऐसी सामर्थ्य नहीं होती कि वे

उसकी फीस ग्रादि का भार उठा सके। राजवानियों में बड़े-बड़े ऊँचे दर्जे के ग्रस्पताल होने हैं, पर माम्ली नागरिकों की उनमें पहुँच नहीं हो पाती। यहाँ तक कि हमारी सड़कों की मद में इतना रूपया खर्च होने पर भी देश में जो सीमेन्ट या तारकोल की सड़कों बनती है, वे योड़े से नागरिकों के काम ग्राती हैं, हमारी जनसङ्या का ग्रविकाश भाग तो गावों में रहता है, ग्रीर गाववालों के लिए माम्ली कन्ची सड़कों की भी बहुत कभी रहनी है। निदान, इस समय सरकारी खर्च का परिमाण खूब ग्रविक होता है, उसमें सब नागरिकों को भाग लेना होता है, पर उससे लाम योड़े से ही व्यक्तियों को मिलता है।

सर्वाद र अर्थव्यवस्था में सबके हित का त्यान रखा जायगा। सरकार को स्कूल, अस्पताल ओर मड़कें आदि बनवाने में तथा टनके सवालन में एवं बहुत कम पड़ने की बात पहले कही गयी है। इसके अतिरिक्त गामन बहुत सरल हो जाने से भी खर्च बहुत घट जायगा। इस समय पेसे की प्रतिण्ठा होने से सरकारी पटाधिकारी अधिक से अविक बेतन और भन्ने आदि पाना वाहते हैं, और अनेक बार ऊँचे बेतन वाले भी अण्टाचार, रिश्वतखोरी आदि के णिकार करते पाये जाते हैं। वन के बजाय अम की प्रतिण्ठा होने से, लोगो में सेवा-भाव की दृष्टि होगी, साधारण बेतन से ही काम करने के लिए अच्छे योग्य व्यक्ति यथेण्ट सख्या में मिलगे। राज्य की नीति अहिन्सा रहने पर, पुलिस और सेना का कप बदलने के साथ इसका खर्च भी घट जायगा। शान्ति काल में इन के डारा रचनात्मक काम होने से राज्य को इस मट से जो लाम होगा, वह रहा अलग। निदान, इनके खर्च का भार बहुत कम रहेगा।

चिश्रोप चक्तन्य—इस तग्ह सर्वोद्य द्यवस्था में, इस समय की अपेन्ना, खर्च बहुत कम होगा। विशेष यात यह होगी, कि सरकार का खर्च करने का द्यग ऐसा होगा कि उससे थोड़े से लोगों की आरामतलवी या विलासिता, और जेप अधिकाण जनता की मृल-भृत आवश्यकताओं के भी पदाओं की कमी न होकर सब के हित का यथेष्ट ब्यान खा जायगा। ऊचे कहे जाने वाले लोगों को विलासिता रोग से मुक्त रखने की द्यवस्था होगी, और सब की प्रमुख आय-श्यकताओं की पूर्ति के आतिरिक्त उनके सास्कृतिक विकास का भी प्रदन्य रहेगा।

कुर्रत अपने काम में पूरा समय लेती है। जल्दवाजी करने वाला आदमी न तो तरक्की कर सकता है, और न वैज्ञानिक वन सकता है। हमें जिन्दगी में धीरज और समतोल रखने की जरूरत है। सायन्स के सही इस्तेमाल और सची तरकी का रास्ता यही है कि हम गाव के छोटे-छोटे उद्योग धन्धों के जरिये ही हर रोज की जरूरत पूरी करें।

क्या इन्सान में इतनी अकल आयेगी कि दूरन्देशी के साथ सही रास्ते को देख लें ? गांधीजी ने जो रास्ता बताया, वह ऐसा नहीं है, जिस पर सिर्फ कुछ बड़े-बड़े आदमी ही चल सके । यह इतना सीधा-सादा है कि हम में से छोटे से छोटा इस पर अमल कर सकता है। इस रास्ते की मुराद यही है कि हम अपना निजी जीवन उस प्रकार के मुताबिक विताये जो हमारे अन्दर की अपनी सब से ऊँची पुकार है। यह जरुरत है कि इसके लिए आजकल की मौज-मस्ती के बजाय खुद पर काबू रख कर और आत्म-सयम से चलना होगा। हमें काम का ऐसा दर्रा और चीजो का एक ऐसा तर्ज बना लेना है, जिसका आधार सामाजिक, नैतिक और रहानी बातो पर हो। बस, यही वह रास्ता है, जिसके जिरये सब के लिए राम राज्य कायम हो सकेगा, यही वह रास्ता है, जिसके जिरये हर इन्सान को सच्ची खुशहाली और शान्ति नसीब हो सकती है।

—जो० का० कुमारापा

### सातवाँ खंड

# उपसंहार

४१—सर्वोदय अर्थशास्त्र की विशेषताएँ. ४२—हमारा कर्तव्य

#### इकतालीसवां ऋध्याय

# सर्वोदय अर्थशास्त्र की विशेषताएँ

श्रार्थिक लोकतत्र के श्रभाव मे राजनैतिक लोकतत्र होना न होना समान हे। श्रार्थिक लोकतत्र का श्रभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की मूलभूत श्रावश्यकतात्रों की पूर्ति का श्रधिकार मिलना चाहिए।

—विश्वप्रकाश

जिस समाज में शोषण चल रहा है श्रीर शोपण-प्रधान व्यवस्था चल रही है—ऐसे समाज में हमें शोषण रहित व्यवस्था लानी है। इसलिए हमें पुरानी समाज रचना को तोड़ना होगा। श्राज हमें तोड़ना श्रीर जोड़ना साथ-साथ करना होगा।

—धीरेन्द मजूमदार

पिछुले अव्यायो में सर्वोदय अर्थशास्त्र का विवेचन करके अब हम पाठकों का व्यान उसकी खास-खास वातों की ओर दिलाना चाहते हैं।

इस अर्थशास्त्र से सत्र का हित — वर्तमान अर्थशास्त्र का लक्ष्य राष्ट्र की आर्थिक उन्नित करना माना जाता है। इसे मानने वाले समक्ते हैं कि हमें सब व्यक्तियों के हित की ओर व्यान देना आवश्यक नहीं। बहुमख्यक दल या वर्ग विशेष का विचार करना काफी है। इसी प्रकार यदि कोई आदमी या सस्था ऐसी खेती या उद्योग-धन्धा करती है, जिससे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तो हम उसे प्रोत्साहन देते हैं। पर इसमें यह नहीं विचार किया जाता कि इस उत्पादन का जन साधारण के स्वास्थ्य आदि पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर किसी राष्ट्र का, दूसरे देशों की जनता के हित की उपेद्या करके, अथवा उसमें वाधक होकर केवल अपने उत्कर्ष में लगा रहना भी अनिष्टकारी है। प्रत्येक राष्ट्र का कई-कई राष्ट्रों से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है और वर्तमान काल में यह घनिष्ठता बढ़ती ही जा रही है। भौतिक हिंद से दुनिया एक हो रही है, और यातायात के विचार से बहुत छोटी भी । एक राष्ट्र के कार्यों का प्रभाव दूर-दूर के देशों पर पड़ता है । इसलिए यदि उदारता से व्यवहार न किया जाय तो हमारे कार्य दूसरों के लिए बहुत हानिकर हो सकते है और यह बात अन्तत हमारे राष्ट्र के लिए भी अच्छी सिद्ध नहीं होती । अस्तु, वर्तमान अर्थशास्त्र कुछ व्यक्तियों, वर्गों या प्रदेशों को अपने सुख के साधन जुटाने और दूसरों का शोपण करने की अनुमति देता है । यह मानव समाज के दुकड़े-दुकड़े करता हे और एक हिस्से को दूसरे का प्रतिद्वन्दी बनाता है ।

इसके विपरीत, सर्वोदय अर्थशास्त्र समम्त ससार का हित सोचता है। उसमें रंग मेंद, जाति भेद या राष्ट्र-भेद नहीं होता। उसका लच्च विश्ववन्धुत्व होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह मनुष्य को दूर-दूर की बातों में फसा कर उसे अपने स्थानीय क्रांच्य से विमुख करता है। उसका तो आदेश है कि हमें अपने नजदीक के आदमी के साथ अविक से अधिक सहयोग बढ़ाना है, उसकी आवश्यकता का विचार करके उत्पादन करना है, और हमें अपने उपयोग की वस्तुओं के लिए दूर-दूर न भटक कर उन्हें अपने गाव या नगर से ही लेना है, जिससे हमारे स्थानीय उत्पादकों और कारीगरों को आजीविका और विकास के साधन मिले। हा, हमें अपने व्यवहार में कृत्रिम सामाजिक भेट-भाव न रख कर सब के हित का प्रयत्न करना है और उसी में अपना हित मानना है। यह सर्वोदय अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता हे और इसके नाम के 'सर्वोदय' शब्द को सार्थक करती है।

भौतिक पदार्था की अपेदा मनुष्य का महत्व अधिक—वर्तमान अर्थशास्त्र भौतिक उन्नति के साधन खटाने में लगा हे, यह भुला दिया जाता है कि वे साधन अन्ततः मनुष्यों के लिए हैं, मनुष्य उनके लिए नहीं। अन्तुः अमजीवियों से अधिक उत्पादन कराने के हेतु ऐसे उपाय काम में लाया जाना अनुचित है जिनसे उनकी शारीरिक, मानसिक तथा नेतिक उन्नति में वाधा हो, अथवा उन्हें थोड़े-बहुत समय में वेकार होकर दूसरे के आशित होने या राज्य पर भार बनने की नौवत आये। हमारा लद्द्य अच्छे नीतिमान मनुष्य तैयार करना है, उनके वास्ते जहा तक भौतिक साधनों की आवश्यक्त हो, उसकी व्यवस्था होना ठीक ही है, पर ऐसा न होना चाहिए कि मनुष्यों की

बिल देकर भौतिक उन्नति का श्रायोजन हो । जब मनुष्य श्रच्छे नीतिमान श्रीर सदाचारी तथा सेवाभावी होगे तो वे भौतिक साधनों का उपयोग एक-दूबरे के हित के लिए करेंगे, अन्यथा वे उन साधनों से समाज का श्रहित करने की ठानेगे, जैसा कि श्राज के युग मे श्रिगु-बम श्रीर हिंसक शस्त्रास्त्रों के सन्त्रस्थ मे हो रहा है । इसलिए सर्वोदय श्रर्थशास्त्र भौतिक पदार्थों की श्रपेक्षा श्रच्छे मनुष्यों के तैयार किये जाने पर जोर देता है ।

उत्पादन को नहीं, उपयोग को प्राथमिकता— वर्तमान अर्थृशास्त्र में उत्पादन को केन्द्र-विन्दु माना जाता है। लोगों को सर्व-प्रथम किन वस्तुओं की आवश्यकता है, इस पर व्यान नहीं दिया जाता। अनेक प्रदेशों में जूट, कपास और गन्ने आदि की व्यापारिक फसले पैदा की जाती हैं, और फैशन या श्रंगार की विविध वस्तुएं बनायी जाती हैं। देश में ऐसे उत्पादन का परिमाण बढाकर उसके लिए बाजार द्व दना तथा क्रूठे-सच्चे विज्ञापन देकर लोगों को आकर्षित करना वर्तमान अर्थनीति में बड़ी कुशलता समभी जाती है। इसी का परिणाम यह है कि औद्योगिक दृष्टि से उन्नत कहे जाने वाले देशों के स्वार्थ एक-दूसरे से टकराते हैं और युद्धों तथा महायुद्धों को निमन्नित करते हैं। ससार पर हर घड़ी सकट छाया रहता है। शॉित की जगह युद्ध ही इस समय का सत्य बना हुआ है। इसलिए सर्वोदय अर्थशास्त्र मे उपयोग को प्राथमिकता देकर उसकी दृष्टि से उत्पादन करने का विचार किया जाता है। अनावश्यक या अहितकर उत्पादन को रोक कर उसमें लगने वाले समय और शक्ति को जनता का सास्कृतिक विकास करने वाले उत्पादन में लगाने का सत्परामर्श दिया जाता है।

उपयोग हो, उपभोग नहीं—ऊपर उपयोग की बात कही गयी है। साधारण प्रचलित अर्थशास्त्र में उपभोग का विचार होता है। पर सर्वोदय अर्थ-शास्त्र में उपयोग की बात होती है। यहाँ अन्तर नामका नहीं हे, जीवन-टिंद का है। प्रचलित अर्थशास्त्र के अनुसार यह समभा जाता है कि जीवन में आवश्यकताएँ जितनी बढ़े, मौज-शौक या भोग-विलास की सामग्री का सेवन जितना अधिक हो, उतना ही आदमी अधिक उन्नत, सभ्य या ऊचे दर्जे का है। इसके विरुद्ध सर्वोदय अर्थशास्त्र की मान्यता है कि आदमी यया-

सम्भव श्रपनी भौतिक तथा कृत्रिम श्रावश्यकतात्रों को नियत्रित करें, भोग-विलाग से बचें, स्थम से रहे श्रीर लोकसेवा में लगे, तभी उमका जीवन ऊचे टर्जें का कहा जायगा। इसका श्रर्थ यह नहीं कि श्राटमी भूपा-नगा रहे। इसका श्राशय यही है कि भोजन-वस्त्र हमारे शरीर के लिए हो, उनका नेवन उनी सीमा तक किया जाय, जहा तक कि वे शरीर के लिए उपयोगी हो, जीवन-निर्वाह श्रीर विकास में सहायक हो। गांधी जी के शब्दों में 'उपयोगी वह है जिससे मानव जाति का मरण पोपण हो। भरण-पोपण वह हे, जिससे मनुष्य को यथेष्ट भोजन-वस्त्र मिल सके वा जिससे वह नीति के मार्ग पर स्थित म्ह कर श्राजीवन श्रम करता रहे।'

श्रोद्योगिक विकेन्द्रीकरण तथा स्वावलम्बन — वर्तमान श्रयंव्यवन्या में बड़े-बड़े यत्र या मशीनों से कुछ खास-खाम केन्द्रों में उत्पादन-कार्य होता है। वे सत्ता या शक्ति को मुट्टी मर व्यक्तियों में केन्द्रित करके हजारों श्रीर लाग्वे श्रादमियों को उनके श्रधीन शोपित श्रीर पीडित रहने को बाध्य करती है जिससे हिंसा श्रीर बल-प्रयोग द्वारा समाज की सब व्यवस्था दूपित होती है श्रीर लोकतत्र श्रीर मानवता का भयकर हास होता है। सर्वादय श्रयंशान्त्र श्रीयोगिक केन्द्रीकरण के इन दोपों को जानता है, श्रतः वह विकेन्द्रीकरण का मार्ग दर्शाता है, श्रीर जनता को छोटे-छोटे सेत्रों में स्वावलम्बी जीवन वितान का श्रादेश करता है।

पेसा साध्य नहीं, साधन मात्र — ग्राबुनिक ग्रर्थव्यवस्था में पेसा ग्रादमी के जीवन में साव्य वन बैठा है। ग्रावमी दिन रात इसके समह की चिन्ता में है। ग्रपने पड़ोसियों को ग्रार्थिक सकट में पड़ा देख कर भी हम उनके लिए विशेष कियातमक सहानुभृति नहीं दिखाते। हमें यह फिक रहतीं है कि हमारी बैंक की उस जमा में कुछ कमी न ग्रा जान, जिसे उत्तरोत्तर बदाते रहना हमने ग्रपना मुख्य कर्त्तव्य समक्त ग्ला है। साधारण श्रेणीं के ग्रावमी भी पैसे के चक्र में बुरी तरह फसे हैं। ग्यालिया ग्रपना वृध, ग्रीन माली ग्रपने यहां के फल, ग्रपने वाल-बन्चों को न देकर उन्हें वेचकर उनके दाम उठाते हैं। किसान ग्रपने लिए घटिया ग्रन्न रख कर चढिया ग्रन्न मडी में ले जाकर वेच देता है। स्वोंदय ग्रर्थशास्त्र ऐसे व्यवहार को दूपित ठहराता है। यह

केवल ग्रातिरिक्त पैदावार को बेचने की अनुमित देता है। वह पैसे को साधन के रूप में देखता है, उसे जीवन का साध्य नहीं बनने देता। वह पैसे को मानवता की सेवा में उपस्थित रहने का, श्रीर स्वामी नहीं, दास बने रहने का श्रादेश करता है। इस प्रकार वर्तमान काल में जो बहुत से श्रादमी केवल विनिमय या खरीद-बेच में लगे हुए हैं, उन्हें उससे मुक्त कर उत्पादन कार्य में लगाते हुए सर्वसाधारण के वास्ते उपयोग की सामग्री सुलम करने का यह श्रर्थशास्त्र सुखदायी विधान है।

प्रितिष्ठा पैसे की नहीं, अम की—ग्राधुनिक ग्रर्थन्यवस्था मे 'सर्वे गुणाः काचनमाश्रयन्ते' की कहावत चिरतार्थ होती है। पैसे वालो को समाज मे, समा-सोसयटी मे, राज्य में, हर जगह खूब ग्रादर-मान मिलता है, भले ही उन्होने बड़े-बड़े कारखाने खोल कर हजारो-लाखो ग्रादिमयो को बेकार श्रीर मूखा-नगा रहने पर वाध्य किया हो, या फैशन ग्रीर विलासिता का सामान बनाकर, श्रीर उसके विजापन से लोगों को फुसला कर, देश में जनता की मूल-भूत ग्रावश्यकताश्रों की पूर्ति में बाधा उपस्थित की हो। सर्वोदय श्रर्थशास्त्र के श्रनुसार प्रतिष्ठा पैसे की नहीं, अम की होनी चाहिए। श्रपनी मेहनत से श्रपना भरण-पोपण करने, श्रीर देश को श्रावश्यक पदार्थ देने वाले किसान श्रीर मजदूर को उस पैसे वाले से श्रिषक इज्जत-श्रावरू मिलनी चाहिए, जो श्रपनी, चतुराई श्रीर चालांकी से दूसरों का शोषण करता है, या खाली बैठे श्रपने वापदादा की कमाई पर मौज उड़ाता है। इस श्रर्थशास्त्र में मुफ्तखोरों श्रालियो, श्रनुत्पादकों को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसके विपरीत श्रमियो, उत्पादकों, श्रपने पसीने की कमाई खाने वालों के लिए यह सब प्रकार श्रादर प्रतिष्ठा प्रदान करता है।

बुद्धि का उपयोग लोक-संवा के लिए— आजकल बुद्धिजीवियों ने अपनी बुद्धि का कैसा दुरुपयोग कर रखा है! ये अमजीवियों की अपेद्धा कितनी आरामतलवी का जीवन विताते है! अनेक न्यायाधीश, प्रोफेसर, विधान-सभाओं के सदस्य, और राजकर्मचारी आदि प्रायः साल में छु. पहीने, और दिन में दो-चार घन्टे ही काम करते है। इस समय भी उन्हें गर्मी में विजली के पंखे और खस की टिट्टयों को जरूरत होती है। सदीं में उनके कमरे को

गर्म करने की व्यवस्था रहनी चाहिए। तिस पर भी उनका वेतन माधारण अभी की अपेदा १५-२० शुना, और कुछ दशाओं में इससे भी अधिक होता है। इसके विपरीत, अमित्रों के सप्ताह में छ वा साढे पाच दिन और दिन में छ; वन्टे काम करने का नियम बनाना भी वड़ा अनुग्रह समक्ता जाता है। सर्वोदय अर्थशास्त्र को यह असमानता मान्य नहीं। उसकी स्वना हे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भरण-पोपण के लिए शरीर-अम करे, बुढ़ि का उपनोग दूसरों का शोपण करने या उनके अम से अनुचित लाम उठाने में न किया जाकर लोकसेवा या जान-प्रचार के लिए ही किया जाय, पारिअमिक या मुक्रावजे के लिए नहीं।

विनिमय की मयादा - वर्तमान अर्थनवस्या में उत्पादन का केन्द्री-करण होने से खास-खास स्थानो में बहुत सा सामान तेयार होता हे, वहा से क्रमश छोटे केन्द्रो में होता हुन्रा, कई-कई ब्यापारिया या ब्लालो के द्वारा गाॅवो थ्रौर नगरो के उपमोक्ताय्रों के पास पहुँचता है। इसके लिए माल गाहियो, मोटर-द्रको ग्राटि वाहनो की कितनी व्यवस्था करनी होती हे, जगह जगह माल उतारने-चढाने की कितनी भाभाट होती है, माल कितना खराव हे ता हे, व्यापा-रियों ग्रौर दलालों के खर्च ग्रौर मुनाफे का उपनोक्ताग्रा पर कितना भार पडता है—यह सहज ही ग्रानुमान हो सकता है। सर्वोदय ग्रार्थशास्त्र के ग्रानुमार माल का उत्पादन विकेन्द्रित रूप से स्थान-स्थान पर उपयोक्तात्रों के पास ही होगा, विनिमय का यह विकराल रूप न रहने पायेगा, इसके ग्रस्ती-नव्वे प्रतिशत की कोई ग्रावश्यकता नही रहेगी। मुनाफालोरी का प्रसग स्वत बहुत कम रह जायगा, श्रीर उननोक्ता को विनिमय के दुश्चक्र से बहुत राहत मिल जायगी। त्रास्तु, सर्वाद्य ऋर्यशास्त्र लोगो को ऐसे पटार्थों को उपनोग करने के लिए कहता है, जो उनके गाव या नगर मे बनते हैं या बनाये जाते हे, ग्रीर जिनका त्रदल-त्रदल वहा का वहाँ हो त्रासानी से हो सकता है, जिसके लिए दूर-दूर के स्थानों में विनिमन नहीं करना पड़ता, विदेशों से तो प्राय विल्कुल ही नहीं ।

वितरण की समस्या का अन्त — वर्तमान अर्थशास्त्र से वितरण की समस्या ने बहुत जटिलता शहण कर रखी है। उत्पादन के साधनों के मालिकों में से जमीन वाले को लगान किस हिसाब से दिया जाये, पूजी वाला कितना

सूद पाने का ऋधिकारी है, अमियों को वेतन देने में क्या ऋदर्श रहे, ऋौर व्यवस्थापक या साहसी को मुनाफा कहा तक मिले-ये प्रश्न बहुत विवाद-ग्रस्त है। सर्वोदय ग्रर्थशास्त्र के त्रानुसार समस्या बिल्कुल सरल हो गयी है। जमीन उसी को श्रीर उतनी ही मिले, जो जितनी स्वय जोते-बोये । इस जमीन को वह समाज की सम्पत्ति के रूप में काम में लाये, श्रीर जब वह इसे काम में न ला सके तो वह इसका ऋधिकारी न रहे । इस जमीन पर किसी प्रकार का लगान न रहेगा और मालगुजारी उचित ही ली जायगी, उसमे किसानो को जीवन-वेतन मिलने का व्यान रखा जायेगा। पूँजी वाले को सूद लेने का ऋधिकार न होगा। पूजी इस प्रकार विभाजित होगी कि प्रायः न किसी को दूसरे से लेने की जरूरत रहेगी, ख्रीर न किसी के पास वह फालतू पड़ी होगी। यदि किसी के पास कुछ त्र्यतिरिक्त पूजी होगी भी तो वह समाज की मानी जायगी त्र्यौर उसका उपयोग उसी दृष्टिसे किया जायगा । व्यवस्थापक या साहसी को ऋपने श्रम का पारिश्रमिक मात्र लेने का अधिकार होगा । मुनाफा निजी लाभ की चीज न होगी, वह समाज-हित के लिए काम में लाया जायेगा। ऋव रहा, श्रमी। उत्पादन विकेन्द्रित रूप मे होने तथा प्रत्येक व्यक्ति के लि<sup>ए</sup> शरीर-श्रम करना श्रावश्यक होने से प्रायः प्रत्येक परिवार स्वावलम्बी होगा। जिन व्यक्तियो को दूसरो का श्रथवा सरकारी काम करने की श्रावश्यकता होगी, उन्हे उनके परिवार के भरण-पोषण स्रादि के लिए न्यूनतम वेतन स्रवश्य ही दिया जायगा। इस प्रकार किसी व्यक्ति को ऋपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति से विचत होने का अवसर नही आयेगा, सब आनन्द-पूर्वक अपना विकास करते हुए द्सरो की उन्नति मे सहायक होंगे । मुनाफेखोरी या शोषण का प्रसग न रहेगा।

िकेन्द्रित और लोकतंत्री राजसत्ता—ऐसे आर्थिक सगठन में सम्पत्ति कुछ थोड़े से व्यक्तियों के पास जमा न हो कर विकेन्द्रित होगी, सब लोग अच्छी तरह गुजर-बसर करने वाले होगे, कोई बड़े-बड़े मालदार, जागीरदार, पूंजीपित आदि न होगे, जिनके महलो और राजमवनो की चौकसी के लिए, जिनके धन की चोरो और डाकुओं से रच्चा करने के लिए, हथियारबन्द सिपाही या पुलिस आदि की आवश्यकता होती है। जनता अपने अधिकाश कार्य-व्यवहार में स्वावलम्बी होगी, उत्पादन, वितस्सा, शिच्चा, स्वास्थ्य, न्याय, रच्चा आदि

सन कार्य स्थानीय पन्नायतो के द्वारा सम्पन्न होने से केन्द्रीय सरकार का कार्य-क्षेत्र स्वभावतः सीमित होगा। इस प्रकार राजसत्ता विकेन्द्रित होगी शासन-क्षेत्र की हर इकाई के प्रवन्ध आदि में प्राय वहां के ही आदमी सहयोग देंगे। उनना अपने यहां की जनता से घनिष्ठ सम्पर्क रहेगा, वे वास्तव में जनता के ही आदमी होंगे, और हुकूमत करने या धोंस जमाने की भावना न रखतर लोकसेवा के भाव से काम करेंगे। उनमें रिश्वतखोरी या दमन की प्रवृत्ति न होगी, वरन् आवश्यकतानुसार जनता की प्रत्येक बात में सहायता करना अपना कर्तव्य सम्भोगे। इस प्रकार आदमी हर जगह वास्तविक लोकत्र अनुभव करेंगे।

राज्यों में व्यापारिक सवर्ष का अभाव—सर्वादय अर्थव्यवस्था में प्रत्येक राज्य अपनी प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति में स्वावलम्बी होगा, किसी देश को अपनी निर्यात का माल दूसरों पर लादने की उत्सुक्ता न होगी, और, क्योंकि वह अपनी प्रमुख आवश्यकताओं के सम्बन्ध में स्वावलम्बी होगा, दूसरे देशों को वहा अपना माल भेजने और खपाने की गुजाइश न होगी। इस प्रकार न तो हमें दूसरे बाजारों को हिययाने के लिए किसी से सवर्ष लेना होगा, और न दूसरों को हमारे यहा आकर व्यापारिक दॉव-पेच करने और प्रतिद्वन्दिता और सवर्ष का परिचय देने का अवसर रहेगा।

विश्व-शान्ति का मार्ग प्रशस्त—हम स्वाधीनता की कट करने वाले होगे ग्रीर किसी पर ग्राक्रमण करने की हमारे मन में भावना ही न होगी। इसलिए वडी-वड़ी सेनाएँ ग्रीर हिसक सामग्री की भी हमें जरूरत न होगी। हमारे प्रेम ग्रीर भाईचारे की नीति के कारण ससार के सब देशों की सहानुभृति हमारे साथ होगी, तथापि किसी राज्य के ग्राकस्मिक ग्राक्रमण के लिए हम दूसरों पर निर्भर न रह कर ग्रपनी तैयारी रखेंगे। हा, वह तैयारी दूसरों को मारने की न होकर स्वय मर-मिटने की होगी। हमारे ग्राहिंसक मैनिक सत्यावर ग्राप्त करेंगे ग्रीर उनको ग्रपना मित्र बना लेंगे। ग्रस्त, ग्राक्रमण हो, या ग्रात्म-रज्ञा—किसी भी दृष्टि से हमें हिंसक वल की ग्रावश्यकता न होगी। स्वय ग्राहिंसक नीति के लिए ग्रपनी तैयारी दिखाकर हम दूसरों के लिए इस विपय ग्राहिंसक नीति के लिए ग्रपनी तैयारी दिखाकर हम दूसरों के लिए इस विपय

का श्रच्छा उदाहरण उपस्थित कर सकेंगे। इस तरह विश्व-शान्ति श्रौर निरस्नी-करण का मार्ग प्रशस्त होणा। मनुष्य जाति युद्ध श्रौर विनाश की चिन्ता से मुक्त रहती हुई श्रपनी शक्ति श्रौर समय का उपयोग श्रपने विकास श्रौर उत्थान के लिए कर सकेंगी।

ऊपर सर्वोदय अर्थशास्त्र की कुछ 'ामुख विशेषताओं का ही उल्लेख किया -गया है, विचारशील पाठक अन्य विशेषताओं का विचार स्वय कर ले। इन चातों को अमल में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका विचार -अगले अध्याय में किया जायेगा।

### वियालीसवां अध्याय

## हमारा कर्तव्य

श्रगर कोई श्राटमी श्रपने स्वप्नो की दिशा में विश्वास के साथ श्रागे वढता रहे श्रोर ऐसा जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता रहे, जैसा कि उसने सोच रखा हे, तो उसे वह सफलता मिलेगी, जिसकी मामूली समय में श्राशा नहीं की जा सकती।

-थोरो

आपने जन-स्वास्थ्य, यातायात ( सडक ), सहकारिता श्रावि पर व्यान दिया है। एक छोटे से गाँव में काम करते हुए श्राप सम्पूर्ण देश की ही नहीं, विलेक समस्त मानवता की सेवा कर रहे हैं। इस तरह श्रापका काम सिर्फ एक गाँव तक सीमित नहीं रहेगा, वरन इन्हीं प्रयत्नों से सम्पूर्ण विश्व में शान्ति लायी जा सकती है।

—जो का कुमारप्पा

सर्वोदय ग्रर्थव्यवस्था के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका विचार करने से पहले हम यह जान ले कि हमे क्या नहीं करना चाहिए।

सरकार के भरोसे न रहें—इस प्रसग में एक मुख्य बात यह है कि हमे यह न सोचना चाहिए कि सरकार इसे चलायेगी, या इसके सम्बन्ध में कानून बनायेगी, तभी यह व्यवस्था चलेगी। सरकारों से, धासकर जनतत्री सरकारों से, किसी विशेष क्रान्तिकारी कदम की आशा नहीं की जानी चाहिए। वे तो जनता का रुख देख कर चलती हैं, जब कोई बात अधिकाश जनममाज व्यवहार में लाने का इच्छुक होता है, या किसी बात को जनता के बड़े भाग का समर्थन मिलने की आशा होती है, तभी वे कोई बात हाय में लेती हैं। कानून से उस बात को बल मिलता हे और वह जनता में अधिक मुविधा-पूर्वक तथा तेजी से चल निकलने योग्य हो जाती है। पर इसमें पहले प्रायः समाज

को आगे बढना होता है, तभी सरकारी सहायता कुछ काम आ सकती है। जनता की तैयारी विना, सरकारी व्यवस्था की प्रायः दुर्दशा ही होती है। निदान, इस दिशा में पहले सरकार द्वारा कदम उठाये जाने की प्रतीचा करना वेकार है।

दूसरे आद्मियों की प्रतीत्ता में भी न रहना चाहिए—इस प्रकार यह सोचना भी ठीक नहीं कि जब हमारे देश के अथवा दूसरे देशों के आदमी इस प्रकार का व्यवहार करने लगेंगे तो हम भी ऐसा करना आरम्भ कर देंगे। अगर ससार में सब आदमी यही सोचा करें तो समाज में किसी प्रकार की प्रगति होने का अवसर ही न आये। जो भी सामाजिक व्यवस्था बनी है, और जो भी सुधार हुआ है, वह पहले किसी एक ही व्यक्ति के व्यान में आया था, पीछे जाकर धीरे-धीरे उसका प्रचार हुआ। अनेक दशाओं में ऐसा भी हुआ कि जिस महानुभाव ने पहले पहल किसी नयी बात का विचार और प्रचार किया, उसे पागल और शेखिचल्ली तक कहा गया, पर पीछे जाकर आदमी उस महापुरुष की महत्ता मानने लगे। अस्तु, किसी व्यक्ति को किसी शुभ धिचार को कार्य-रूप में परिणत करने के लिए दूसरों के सहयोग की प्रतीत्ता में न बैठ रहना चाहिए।

व्यक्ति आगे वह, श्रद्धा; धेर्य और दृद्ता की आवश्यकता — इस प्रकार जिन व्यक्तियों को सर्वोदय अर्थव्यवस्था हितकर प्रतीत हो, वे किसी साथी की राह न देख कर, इस ओर चल पड़े। उन्हें अरुले ही रास्ता तय करना पड़े तो भी श्रद्धापूर्वक बढ़े चले। वे विन्न-वाधाओं से, अथवा निन्दा या उपहास आदि के कारण विचलित न हो, आशावादी रहते हुए, अपनी धुन में लगे रहें, यह निश्चय है कि उनकी बात क्रमशः अनेक आदिमयों का व्यान आकर्षित करेगी और उनके द्वारा अपनायी जायेगी। समय पाकर वह मानव समाज के अधिकाधिक भाग की अपनी चीज हो जायगी। यह बात कब होगी, इसमें कितने वर्ष या दशाव्दिया लगेगी, इसकी चिन्ता करने की जरूरत नहीं। हमें तो अपने समय में अपना कर्तव्य पालन करना है, आज के दिन हम आज का कर्तव्य पूरा करें।

विचारवानो के लिए सर्वोद्य व्यवस्था ग्रब निरी कल्पना की वस्तु नहीं रही। रस्किन ग्रौर टालस्टाय से प्रेरणा पाकर गाधीजी ने इस विषय का खुब मनन किया। वह अपने जीवन भर इसे कार्यरूप में परिण्त करते रहे। इस समय आचार्य विनोवा तथा अन्य सजन अपने-अपने चेत्र में इसका प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार के कुछ प्रयोगों का उल्लेख हमने पहले किया है, और जिजालु पाठक देश में होने वाले अन्य प्रयोगों की जानकारी स्वय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार सर्वोदय भावना की अमल में लाने वालों को ऐसे मार्ग पर यात्रा करनी है, जिस पर कुछ महानुभाव चल चुके हैं, और कुछ इस समय चल रहे हैं। इनके पथ-प्रदर्शन से हम सहज ही लाम उठा सकते हैं।

कुछ ज्यावहारिक वार्ते-पिछले अन्यात्रों में उपयोग, उत्पादन, विनि-मय, वितरण श्रीर राजस्व सम्बन्धी विविध वातें बतायी गयी हैं। सम्भव है कि किसी पाठक का उन सभी वातों से सीधा सम्बन्ध न श्राये, तो भी ध्यान-पूर्वक विचार करने से प्रत्येक व्यक्ति को काफी वाते ऐसी मिलेंगी, जिनके सम्बन्ध में उसे ग्रपना क्तव्य निश्चित करना श्रीर पालन करना है। उटाहरण के लिए हरेक श्रादमी को श्रवने भरण-पोपण श्रादि के लिए विविध वस्तुश्रों का उपयोग करना होता है। हमें सोचना चाहिए कि सर्वोदय की दृष्टि से हमारा यह च्यवहार कहा तक ठीक है, श्रीर किन-किन वार्तो में क्या-क्या सुधार किया जाना त्र्यानश्यक हे, हमारी त्र्यावश्यकतात्रों में कौन-कौनसी ऐसी हे, जिसकी पूर्ति होना, वैयक्तिक तथा सामाजिक दृष्टि से उचित है, श्रीर कौनसी श्रावश्यकताएँ ऐसी हैं, जो हमने दूसरों की देखा-देखी, फैशन या शौकीनी के कारण, अथवा श्रजान-वश बढा रखी हैं। जो श्रावश्यकताऍ श्रहितकर तथा श्रनावश्यक हे, उन पर कड़ा नियत्रण होना चाहिए। फिर, विविध वस्तुत्रों का हम जो उपयोग करते हैं, उसकी विधि कहा तक उचित है, अर्थात् किन-किन दशाओं में हम सहुपयोग न कर, दुरुपयोग करते हैं, इसका निश्चय कर लेने पर भविष्य में हमारे द्वारा दुरुपयोग न हो ऐसा ऋभ्यास टालना चाहिए । ग्राज दिन लोगों में प्राय रहनसहन 'ऊँचा' करने की बडी सनक हे, जो वास्तव में उसे जटिल बनाना है, हमें उसके बजाय श्रपना जीवन-स्तर ऊँचा करने की श्रिोर व्यान देना चाहिए । उपयोग सम्बन्धी इन तथा ऐसी ग्रन्य वानों पर न्योरेवार पहले लिखा जा चुका है। गम्भीरता-पूर्वक पढ़ने वाले को उसमे काफी निचार-सामत्री मिलेगी, जिससे वह अपना क्रवेंच्य निर्धारित करने मे अच्छी सहायता ले सकेगा। यह तो उपयोग सम्बन्धी बात हुई, इसी तरह उत्पादन, विनिमय, वितरण, तथा अर्थन्यवस्था और राज्य इन खड़ों में स्थान-स्थान पर साधकों की सहायक सामग्री मिल समती है, यहाँ उदाहरणों की सख्या बढाना जरूरी नहीं।

विचार-धारा के प्रचार की आवश्यकता—रचनात्मक कार्य का प्रभाव उपदेश या व्याख्यान ऋादि की ऋपेत्ता हमेशा ही ऋधिक पडता है, ऋौर वह अधिक स्थायी भी होता है, तथापि उसकी अपनी सीमाए है। एक जगह होने वाली रचनात्मक कार्य को बहुधा पास के भी अनेक आदमी नही जान पाते, फिर, दूर रहने वालो की तो वात ही और है। इसलिए किसी भी अच्छी विचार-धारा के प्रचार की बहुत त्र्यावश्यकता हुत्रा करती है। यदि प्रचारक ऐसे व्यक्ति हो, जिन्होंने रचनात्मक कार्य किया है श्रीर वे प्रचार-कार्य मे कुशल भी हों तो उनका ग्रसर ग्रन्छा पडना खाभाविक ही है, यदि रचनात्मक कार्य नहीं किया है तो उस विचार-धारा से यथेष्ट विश्वास ऋौर श्रद्धा तो होनी ही चाहिए, श्रीर इस बात का परिचय उनके जीवन-व्यवहार से मिलना चाहिए। ये प्रचारक जगह-जगह घूम-फिर कर सर्वोदय का सदेश पहुँचाये श्रीर ऐसी निष्ठा, त्याग श्रीर लगन से प्रचार करे , जैसे किसी धर्म के प्रचारक किया करते हैं । उन्हें यात्रा वरने मे तथा ऋपरिचित स्थानों मे ठहरने ऋादि मे चाहे जिन वाधाऋो का सामना करना पड़े, और जो भी कव्ट सहने हों, वे अपने कर्तव्य-कार्य से जरा भी विमुख न हो । श्रिशिक्ति जनता मे प्रचार इन्हीं के द्वारा हो सकता है, श्रीर होना चाहिए । प्रिय पाठक <sup>1</sup> क्या श्राप इस दिशा मे श्रपना कर्तव्य पालन करेंगे १ त्राप त्रयापक हों, या विद्यार्था, लेखक, सम्पादक, कृपक, व्यापारी, वैद्य या डाक्टर--- ऋपने-ऋपने चेत्र में ऋापको यथेष्ट कार्य करना है, यह निश्चय कीजिए।

विशेष वक्तव्य—सम्भव है कि कुछ पाठक यह सोचने लगे कि 'सर्वोदय अर्थात् सब की मलाई का काम तो बहुत बडा है। इसका सम्बन्ध तो समस्त मानव समाज से, ससार भर के सब देशों की जनता से है, हम तो अपने गाव या नगर मे रहते है, वहाँ के भी सब आदिमियों से हमे काम नहीं पडना, अपने जिले, प्रान्त और देश के तो उत्तरोत्तर कम व्यक्तियों से हमारा सम्बन्ध है, और देश से बाहर के आदिमियों से हमारा सम्पर्क प्राप्त नहीं के बराबर है। हम ससार भर के हित के कार्य कैसे कर सकते हैं, जब हमारा सम्बन्ध ही अपेत्ताकृत बहुत थोड़े लोगों से हैं।

यह शका उतनी गृह नहीं है, जितनी प्रतीत होती है। हमारी शिक्त या साधन कम है, उसकी चिन्ता में हम न पड़े। यह कोई निराशा की बात न हो। हमारा दीपक भले ही छोटा सा हो, उसमें उतनी नमता तो हे ही कि हम उनसे अपने पड़ोसी का दीया जला सके। यह कम चलने पर समाज में प्रमाण बढता जायगा। विश्व का अन्यकार दूर रूरने में न-मालूम कितने दीशों को भाग लेना हे। उनके विशाल समृह में एक दीशा हमारा भी हो, प्रकाश के महान यज में एक विनम्र आहुति हमारी भी हो—उतना ही हमारे सतीय के लिए काफी है। अपनी शक्ति भर क्त्रीय पालन करना ही हमारी आकाला हो।

## सहायक साहित्य

-सर्वोदय गाधी जी ऋहिंसक समाज की ऋोर सर्वोदय यात्रा विनोवा जड मूल से क्रान्ति किशोरलाल घ. मश्रूवाला गाधी श्रीर साम्यवाद सम्पत्ति दान पद्म श्रीकृष्णदास जाजू गाधी श्रर्थ विचार जो. का. कुमारप्पा मानव ऋर्थशास्त्र ( गुजरावी ) नरहरि परीख रामकृष्ण शर्मा नव भारत सरेश रामभाई विनोबा एंड हिज मिशन (अयेजी) गाधी मार्ग जी. भ. कुपलानी जवाहरलाल जैन सर्वोदय ऋर्थव्यवस्था रस्किन विजय पथ सर्वोदय तत्व दशंन गोपीनाथ धावन गाधीवाद की रूप-रेखा रामनाथ सुमन सर्वोदय का सिद्धान्त नवजीवन प्रकाशन, ऋहमदाबाद जीवन दान जयप्रकाश नारायण च्याज वद्याचा निषेध ( मराठी<sup>.</sup>) श्रप्पा पटवर्द्धन गाव का गोकुल समाज रचना, सर्वोदय दृष्टि से भगवानदास केला राजन्यवस्था, सर्वोदय दृष्टि से भूदान, श्रमदान, जीवनदान भारतीय ऋर्थशास्त्र (सर्वोदय विचार सहित) भूदान यज्ञ (काशी), ग्रामराज (जयपुर), साम्ययोग (नरिसगापुर), जीवन साहित्य ( नयी दिल्ली ), नया हिन्द ( प्रयाग ), लोकन्पणी ( जयपुर ),

श्रादि पत्र-पत्रिकाऍ।

### सर्वोदय ग्रन्थमाला

१—मवे। दय अर्थशास्त्र—इमके ४२ अध्यायों में से कुछ ये हें—
(१) सर्वोदय अर्थशास्त्र क्या है १ (२) अर्थ किसे क्हें (३) उपयोग
का लद्द्र, (४) अमोदोग, (५) विनिमय की उपयोगिता की सीमा,
(६) वितरण की समस्या, (७) आर्थिक समानता, (८) हमारा क्तिया।
श्री श्रीकृष्णदास जाजू ने उसकी भूमिका में लिखा हे—'विद्यार्थियों के लिए यह
किताब विशेष उपयोगी साबित होगी। अत्यापकों को सर्वोदय अर्थशास्त्र की
विचारवारा से परिचित होना जरूरी है। आशा है वे भी इस पुस्तक से यथेण्य
लाभ उठानेंगे। दूसरा सस्करण।

मृल्य, चार रुपये

२—सर्वोदय अर्थव्यवस्था — ले॰ — श्री जवाहग्लाल जन । भूमिका-लेखक — श्री किशोग्लाल मश्रृवाला । पृजीवाद और साम्यवाद से सर्वोदय अर्थ-व्यवस्था की श्रेंप्ठताओं का सुन्दर विवेचन । कुछ अन्याय—(१) पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था और उसके दोप, (२) साम्यवादी अर्थव्यवस्था की कमियाँ, (३) मानव का लच्न और मार्ग सत्य और अहिसा, (४) जीवन की सम्य दृष्टि, (५) यत्र केवल मानव के लिए, (६) व्यापार एक समाज-सेवा । दूसरा सन्करण ।

३—हमारा अर्थशास्त्र कैसा हो ?—कुछ विषय —(१) वर्तमान अर्थ-शाम्त्र कसौटी पर, (२) नैतिक अर्थशास्त्र की आवश्यकता (३) सर्वोदय अर्थशास्त्र ही क्यों १ पृष्ठ संख्या ४२। मूल्य, चार आने।

४—सर्वोदय गज, क्यों और कैंसे ?—कुछ विषय—(१) राज-नेतिक बुजुर्गों और साथियों से, (२) स्वदेगी राज हुम्रा, म्वगप्य नहीं, (२) नयी दृष्टि को स्रावश्यकता, (४) रामराप्य का स्रादर्श, (४) मार्गदर्शन। तीमरा संकरण। पृष्ठ संख्या ७१। मूल्य, दस स्राने

५—मानव संस्कृति — भृमिका-लेखक — श्री वनारमीदास चतुर्वेदी । कुछ विषय • — (१) सस्कृति श्रीर भाषा, (२) मानव सस्कृति की एकता, (३)

मानव संस्कृति का विकास, (४) मानव संस्कृति श्रीर श्रलग-श्रलग संस्कृतियाँ। पृष्ठ संख्या २७२+२२। मूल्य, ढाई रुपया।

६ समाजवाद, साम्यवाद और सर्वेदिय व्यस सरकरण। 'लेखक ने पुस्तक में समाजवाद, साम्यवाद और सर्वेदिय का तुलनात्मक विवेचन उपस्थित किया है। साम्यवाद और समाजवाद में क्या मौलिक अन्तर है एवं वे दोनो गाधीजी के सर्वेदियवाद से किस प्रकार भिन्न है, यह भी इस पुस्तक में स्पष्टतः दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्राचीन वर्णाश्रम व्यवस्था एव अपलात्न के सामाजिक विचारो पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार व्यक्त किये है। श्री केलाजी की पुस्तक मार्ग-दर्शक का कार्य कर सकेगी।' पृष्ठ सख्या १०३।

9—मेरा जीवन, संवेदिय की और-- दूसरा सस्करण। 'पुस्तक में श्री केलाजी ने स्वब्द करने का प्रयत्न किया है कि वह सर्वोदय के प्रति किस प्रकार याकर्पित हुए तथा उन्होंने निरन्तर विकास कर किस प्रकार स्वजीवन को सर्वोदय की सेवा मे अर्थित कर दिया। पुस्तक छोटी किन्तु सर्वोदय के साधका के लिए विशेष उत्योगी प्रतीत होती है।' मूल्य, पाँच आने

६—राजव्यवस्था, सर्वोदय दृष्टि से—'श्री केलाजी ने गाधी जी, विनोवा तथा अन्य सर्वोदयवादियों के विचार को सम्मह कर उन्हें राजनीतिशास्त्र का एक मूर्त रूप दिया है। इस प्रकार यह पुस्तक विचारों को जागृत करती है,

'इस पुस्तक में राजनीति के स्थान पर लोकनीति, बहुजनहिताय के स्थान पर सर्वजन हिताय नीति, दराड-व्यवस्था युक्त शासन प्रणाली के स्थान पर दराड तथा शासन निरपेद्ध समाज, श्रीर दलगत राजनीति के बजाय पद्धातीत तथा सेवा-परायण लोकनीति की व्याख्या की गयी है। इस प्रकार, संद्धेप में इस पुस्तक में केलाजी ने भारत की परम्धरागत श्रा-याह्मिक परम्परा एव विचारधारा क त्राधार पर नये युग के त्रानुसार 'शोपण्हीन समरस समाज' की स्थापना का विवेचन किया है।"

इच्ट सख्या १६० + १६

मृल्य, डेट रूपया

१०—ग्राधिक क्रान्ति के ग्रावश्यक कद्म—'श्री जवाहिरलाल जैन सर्वादय ग्रर्थव्यवस्था पर कई पुस्तक लिख चुके हैं। इस पुस्तक में उन्होंने मर्वोदयी ग्रान्टोलन द्वारा निश्चित उन मुख्य मुख्य कार्यक्रमों पर प्रकाश टाला है जिनके बिना ग्राधिक क्रांति सम्भव नहीं है। सर्वोदयी विचारवारा का स्मर दस प्रकार इस छोटी सी साफ सुथरी पुस्तिका में ग्रा गया है।'
पृष्ट सल्या ५६।

मृत्य, सान ग्राने

११—पाकृतिक चिकित्सा ही क्यों १—'केलाजी ने इस पुस्तक में आकृतिक चिकित्सा के कुछ अनुभव तथा सिद्वान्त लिखे हैं, जिनसे अन्य व्यक्तिमों में भी प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार हो। पुस्तक में मुख्यतः गाबीनगर प्राकृतिक चिकित्सालय के अध्यत्त डा० किशानलाल की कहानी है जो कि महान रोगी से महान चिकित्सक बन गये। पुस्तक मनोरजक व उपयोगी हे।' पुष्ठ सख्या ⊏६ मृत्य, पाँच आने

१२—मेरी समेदिय यात्रा — 'प्रस्तुत पुस्तक में केला जी ने चर्चोदय विचारधारा के प्रचार-प्रसार के लिए किये गये अपने देशव्यापी प्रवास के अनुमव को लिपिवद किया है। सर्वोदय की कसौटी पर यत्र-तत्र हमारे नागरिक जीवन, अर्थणास्त्र, शिला तथा साहित्य आदि अनेक विषयों की आलोचना मिलती है। उदाहरणार्थ भारत की राजधानी दिल्ली की तटक-भड़ क को देखकर लिखा हे— 'यह राजधानी दिल्ली मुक्ते गरीव भारत की राजधानी नहीं जान पडती। हजारों गाँवों को नष्ट करके वनाई गई यह महानगरी आत्माहीन है, वास्तविक्ता का नाम नहीं। यहाँ मानवता का लोप हो रहा है। क्या यहाँ उन लोगों के प्रतिनिधि हैं जो भोपडों में रहते हैं। आदि।"

शुष्ठ संख्या ८४।

मूल्य, सात श्राने

१३ ... समाज-रचना, सर्वेदिय दृष्टि से ... इनमें चार खड है...

(१) सर्वोदय दृष्टि (२) समाज-रचना की पद्धति (३) व्यक्ति का विकास, श्रीर (४) परिवार, गॉव श्रीर ससार। गाधी, विनोबा श्रादि महापुरुषों श्रीर विद्वानी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए लेखक एक किव के शब्दों में कहता है—
'गीत तुम्हारें, राग तुम्हारां, लिखने का बरदान मुक्ते हैं।

पुर्य बनी श्रनजान साधना, ज्योतिर्मय हो गयी कामना,

दीप तुम्हारे, स्नेह तुम्हारा, जलने का बरदान मुम्हे है।' पृष्ठ संख्या १६२ मूल्य, डेट रुपया

१४—भूदान, अमदान, जीवनदान—कुछ विषय (१) ग्रहण लगा है, टान दो (२)भूदान यज्ञ, (३) सम्पत्ति दान यज्ञ, (४) अमदान यज्ञ, (५) बुद्धि-दान यज्ञ, (६) जीवन-दान, (७) सेवक की प्रार्थना ! प्रष्ठ सख्या १०४ । मूल्य, एक रूपया

१५—सर्वोदय अर्थशास्त्र की मूल वार्ते—(१) अर्थशास्त्र और सवोदय, (२) सर्वोदय अर्थशास्त्र और धन, (३) जनता, (४) उपयोग, (५) उत्पत्ति, (६) विनिमय, और (७) वितरण। मूल्य, एक रुपया चार आने

१६—ग्रथनीति, सर्वोदय दृष्टि से—कुछ विषय—(१) सन्चा धन श्रन्छा श्रादमी ही है, (२) उपयोग हो, उपयोग नहीं, (३) सादा जीवन उन्च विचार, (४) उत्पादन उपयोग के लिए, पैसे के लिए नहीं, (५) भूमि किसकी १ जो जोते उसकी, (६) भार जनसंख्या का नहीं, दुर्गुणों का, (७) बुडि लोकसेवा के लिए, (८) सम्पत्ति, समाज की, (६) व्यापार: एक सेवा-कार्य, (१०) मजदूरी में सामाजिक न्याय, (११) मुनाफा नहीं मेहनताना।

भगवानदास केला, ६० हिवेट रोड, इलाहाबाद।

# भारतीय ग्रंथमाला

| भारतीय शासन                  | (तेरहवॉ सक्तरण्) ३) |
|------------------------------|---------------------|
| हमारी राष्ट्रीय समस्याऍ      | ( नेरहवाँ ., ) शा)  |
| भा॰ सहकारिता ग्रादोलन        | ( चोया ,, ) भा)     |
| भारतीय जारति                 | (पाचवाँ ,, ) २॥)    |
| भारतीय राजन्य                | ( तीसरा ,, ) ३)     |
| राजनीति राज्यावली            | ( चीथा ,, ) र॥)     |
| नागरिक शिज्ञा                | ( ग्राटनॉ ,, ) शा)  |
| राष्ट्र मङल शासन             | ( चोथा, ) थ।)       |
| श्चर्यशान्त्र शब्दावली       | ( नीथा, ) २)        |
| गॉव की वात                   | ( तीनरा ,, ) रा।)   |
| कीटल्य के ग्राधिक विचार      | ( चीथा ,, ) शा)     |
| श्रपराघ चिक्तिसा             | ( दृसरा ) २॥)       |
| भारतीय ऋर्थशास्त्र           | ( सानवाँ ,, ) ५)    |
| न्यवसान का श्रादर्श          | ( दूसरा ) १)        |
| साम्राप्य र्योर उनका पतन     | ( दूसरा ,, ) २॥)    |
| नागरिक शास्त                 | ( तीसरा ,, ) २।)    |
| देशी राज्यो की जन-जागृति     | પ્ર)                |
| विश्व-सघ की श्रोर            | ( दूसरा ., ) ३)     |
| मावी नागरिकी चे              | ( दूमरा ,, ) शा)    |
| मनुष्य जाति की प्रगति        | ( दूसरा ) भा)       |
| हमारी त्र्रादिमजातियाँ       | ( ,, ,, ) = 11)     |
| मेरा साहित्यिक जीवन          | 3)                  |
| भारतीय स्वाधीनता त्र्यान्टोल | न १।)               |
| मातृ-वन्दना                  | (चीथा ')॥)          |

भगवानदास देला ६०, हीवेट रोड, इलाहावाद

देश सेवा प्रेस, इलाहायाद

ले ली, दूसरे ने ६, श्रीर तीसरे श्रीर चीथे के पास केवल २-२ रह गयी। इस दशा में उत्पादन बढने पर भी दो श्रादमी भूखे रहेंगे। इससे स्पष्ट है कि केवल श्रिषक उत्पादन की बात में दम नहीं है। उसका न्यायपूर्ण बटवारा न होगा तो मनुष्य भूखे ही रहने वाले ठहरे। इससे हमारा यह श्राशय नहीं कि उत्पादन न बढाया जाय। हमारा कहना यही है कि उत्पादन बढाने के साथ वितरण उचित होने की बहुत श्रावश्यकता है। उचित वितरण न हो तो उत्पादन बढ़ाने मात्र से उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता।

वितरण के दो प्रकार—उत्पन्न पदार्थ के वितरण में दो प्रकार से विचार होता है—(१) उपयोक्ता की हिन्द से, श्रीर (२) उत्पादक की हिन्द से। पहली हिन्द से यह विचार करना होता है कि जो माल पैदा या तैयार किया गया है उसे उपयोक्ता तक किस प्रकार पहुँचाया जाय, उसकी खरीद-वेच किस तरह हो, इस कार्य में किस तरह श्रीविक से श्रीविक सुविवाएँ की जाय कि यह कार्य जल्दी-से-जल्दी, तथा कम खर्च से हो जाय। इन वातों का विचार पिछले ('विनिमय') खड में किया जा चुका है। यहाँ उत्पादक की हिन्द से ही विचार करना है। इसमें उत्पत्ति के साधनों (सूमि, अम, पूजी श्रीर व्यवस्था) के प्रतिफल दिये जाने का विचार किया जाता है। श्राजकल भूमि वाले को लगान, अमी को मजदूरी, पूजी वाले को सुद श्रीर व्यवस्थापक को सुनाफा दिया जाता है।

नितरण की जिटलता—उत्पादक की दृष्टि से वितरण की समस्या बहुत जिटल है। इसका एक भाग लगान है। लगान कितना हो, इसका आधार या स्वरूप तथा वस्त करने का समय क्या हो—इस विषय में कितनी किठनाइयाँ और मुसीबते रहती है, इसका भारतवासियों को काफी कह अनुभव है। भारत की भाँति अन्य कई देशों में भी लगान की यह जिटलता प्रत्यन्त रूप से विद्यमान रही है।

लगान के ग्रांतिरिक्त, वितरण की समस्या का एक माग मजदूरी का है। मजदूरों ग्रीर पूजीपितयों का संघर्ष ग्राधुनिक ग्रार्थन्यवस्था का नित्य कमें है। विविव देशों की सरकारों ने इसे मिटाने के नहीं, कम करने के विविव प्रयत्न किये। पर वे कभी कुछ विशेष समय के लिए सतोषप्रद नहीं हुए। वे प्रायः अपर्याप्त ही रहे । अस्तु, मजदूरी श्रीर पूजी के सधर्ष से आधुनिक जगत बहुत अगान्त श्रीर पीडित है ।

इसी प्रकार सद की समस्या भी काफी उलफन-भरी है। पहले तो यही विचारणीय है कि सद लिया जाना कहाँ तक उचित है। फिर, सद की टर के सम्बन्ध में भी देश-काल के अनुसार अलग-अलग विचार रहे हे, और व्यवहार-जगत में अनेक बार उन सब विचारों को तिलाजली देकर ऋण लेने वालों से मनमाना वर्ताव होता रहा है। ऋण्यस्तों की रहा के लिए कानृन प्राय कभी भी यथेष्ट शक्तिमान या प्रभावशाली नहीं हुआ है।

वितरण की समस्या का एक मांग मुनाफा है। उत्पादन और विनिमय का लच्य ग्राज दिन सेवा न हो कर मुनाफा हो रहा है। ग्रक्सर किसान, कारीगर, दुक्तानदार कल-कारखाने वाले तथा व्यापारी—सब मुनाफे के पीछे पड़े हुए हैं, ग्रोर ग्रपनी ग्रात्मा को वेच कर धन जोड़ने में लगे हैं। मानवता का भयकर हास हो रहा है, उसकी रत्ता के लिए मुनाफेखोरी का ग्रीर इसलिए वितरण का नियत्रण होना चाहिए।

समस्या हल करने की आवश्यकता—इस प्रकार लगान, मजदूरी, सद और मुनाफा—प्रत्येक दृष्टि से गम्भीर विचार की आवश्यकता है। यदि विविध परिवार यथासम्भव स्वावलम्बी जीवन विताये, अपनी भूमि पर, अपने अम तथा अपनी ही पूजी से खासकर भोजन-बस्नादि का उत्पादन करले (और अपनी अन्य आवश्यकताओं पर नियत्रण रखे) तो लगान, मजदूरी, रह और मुनाफ की समस्या बहुत-कुछ पैदा ही न हो। निदान, वितरण के वर्तमान विशाल रूप को बहुत बटाया जा सकना है और घटाया जाना चाहिए। इनमे से प्रत्येक के बारे में खुलासा विचार अगले अन्यायों में किया जायेगा।

### तीमवाँ अध्याय

### लगान

पृथ्वी के मालिक जमीदार नहीं, बल्कि ईश्वर हैं, इसलिए उससे उत्पन्न अन्न के स्वामी वे लोग हैं, जो उसमें मेहनत कर अन्न उत्पन्न करते हैं।

—गॉधीजी

श्रपनी भूमि पर खेती करने वाला किसान सरकार को जो द्रव्य देता है, वह मालगुजारी है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे की भूमि का उपयोग करता है तो इस उपयोग के बदले वह जो द्रव्य दूसरे व्यक्ति को दे, यह लगान है। भारत में किसान से जमीदार को मिलने वाली रकम लगान कही जाती है, यद्यपि इस रकम मे लगान श्रीर मालगुजारी दोनों मिली रहती है।

लगान का विरोध—बहुत से देशों में जमीदारी प्रथा उठ गयी है, श्रौर कुछ में उठ रही है या उठने वाली है। जमीदारी हटाने की विधि या शर्तों की व्योरेवार बातों में मले ही कुछ लोगों में मतमेद हो, प्रगतिशील व्यक्ति इस विषय में एकमत है कि अपने आप कुछ परिश्रम न करने वाले जमींदार वर्ग को लगान के रूप में आय प्राप्त होना नीति-सम्मत नहीं। जमीन की पैदाबार पर अधिकार उसी व्यक्ति का होना चाहिए, जो उसे जोत-बोकर उस पर खेती करता है, उसके सिवा किसी दूसरे का नहीं, चाहे उसे जमींदार, जागीरदार या तालुकेदार आदि कुछ ही कहा जाता हो।

भूमि नैयि तिक सम्पत्ति नहीं, सामाजिक है— अब एक विचारणीय प्रश्न यह है कि भूमि पर (जिसके अन्तर्गत खान, समुद्र-तट, नदी-तट, जगल आदि भी सम्मिलित हैं) अधिकार किसका माना जाय। इस पर किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होना कहाँ तक उचित है ? आज कल अनेक स्थानो में एक-एक आदमी के पास कई-कई सौ एकड़ जमीन या बड़े-बड़े जगल आदि

हैं। वह इनके लिए कोई अम नहीं करता, खाली बैठे इनका किराया या लगान वयूल करता है, दूसरे सहस्रों ख्रादमी ऐसे हैं, जिन वेचारों के पास उनकी कही जा सकने वाली एक वर्ग गज भी भूमि नहीं। यह रिथित नितान्त ख्रन्याय-पूर्ण है।

भूमि के किसी भी हिस्से का विचार करे, वह प्रकृति की ही देन है, हॉ, उस पर अनेक आदिमियों ने अम किया है, अर्थात् हमें जो भूमि मिली है, उसे वर्तमान अवस्था में लाने का अय समाज को है। इससे स्पष्ट है कि भूमि का वर्तमान विभाजन अनुचित है। किसी व्यक्ति को उतनी भूमि तथा उतने ही समय तक उपयोग करने का अविकार होना चाहिए, जितनी भूमि पर और जब तक वह अविकार सामाजिक न्याय की हिन्द से उचित हो।

निज यालिकयत और लगान का मूल, (१) परिश्रम—भूमि की निजी मालिकयत और लगान कैसे शुरू हुआ, यह आगे श्री आपा साहब पटवर्धन की पुस्तक के आधार पर सन्तेप में बताया जाना है—

भूमि की नालिकयत का प्रारम्भ खासकर तीन प्रकार से हुया (१) जमीन पर परिश्रम करने से, (२) जोर जबरदस्ती से, श्रौर (३) शोपक साहूकारी से। पहले जमीन पर परिश्रम करने की बात ले। यह स्वामाविक श्रोर उचित भी या िक जो मनुष्य जिस जमीन पर वस गया श्रौर जिसे उसने खूब मेहनत करके साफ श्रौर नमतल किया श्रौर खेनी की, या पेड़ लगाये, यह जमीन उसकी गमनी जाय। खेती जमीन की चाकरी है श्रौर फसल है उसका बेतन। जो चाकरी करता है, उसी को पूरा नेतन मिलता है। उमे श्रपने बेनन का कुछ हिस्सा पहले के नौकर को नहीं देना पडता। पर मौजूदा काश्तकार को यानी भूमि के वर्तमान चाकर को बेतन यानी फसल का कुछ हिस्सा देना चाहिए, ऐसा रिवाल पढ़ गया है। बात यह है कि सबसे पहले के किमान ने प्रारम्भ में बजर सूमि में श्रपने खून का श्रयीत् परिश्रम का खाट देकर उसे कमाया, उपजाऊ बनाना, पढ़ लगाये, दीर्घ काल तक सेवा चाकरी की, तब उसे उनके फल चखने को

<sup>&#</sup>x27;गॉव का गोकुल'

मा० १६

मिले । त्राज जब वह जमीन को दूसरे के हवाले करके जाने लगा तो दूसरा मनुष्य विना परिश्रम के मिले हुए ग्राम ग्रमरूद ग्रादि का कुछ हिस्सा मूल किसान को दे, यह उचित ही है । यही 'लगान' कहलाया । जैसा ग्राम-ग्रमरूद ग्रादि फल-चुन्नो का लगान, वैसा ही धान की खेती का भी । परन्तु ग्रगर यह लगान लेना उचित है तो इसकी मर्यादा होनी चाहिए, ग्रागामी दस-वीस साल तक रहे ग्रीर उसका ग्रनुपात उत्तरोत्तर कम होता जाना चाहिए, हमेशा के लिए लेते रहना उपयुक्त नहीं हो सकता।

(२) जोर-जनरद्स्ती — भूमि की मालकियत, मेहनत मशक्कत के अलावा, जोर-जनरदस्ती से भी प्राप्त हुई है। यूरोपियनो ने अफ्रीका, अमरीका आदि भिन्न-भिन्न प्रदेशो पर अपने-अपने राष्ट्र के निशान फहराये। उन समय से वे देश अपने मूल निवासियो सहित उन राष्ट्रों की मालकियत वन गये। अब एशिया के लोग वहाँ जाकर खेती करना चाहेंगे तो उन्हें वहाँ के मत्ता-धारियों की तोषों का शिकार होना पड़ेगा।

जिस प्रकार बड़े-बड़ो की जोर जबरदस्ती चल रही है, उसी प्रकार जमीन के पट्टे दारो (खातेदारो) की हुकूमत भी चाहे वह कान्न से भले ही कायम की गयी हो, कम या अधिक मात्रा में जबरदस्ती पर ही आधारित है। जिसके लिए सम्भव हुआ, उसने अच्छी और उपजाऊ भूमि हड़प ली। बाद में आने वालों को या तो निकृष्ट भूमि से सतुष्ट रहना पड़ा या फिर दूसरों का आसामी बन कर उनकी मेहरवानी पर जीना पड़ा। जमीन-मालिक ही कान्न बनाने वाले भी थे। (हिन्दुस्तान में भी स्वराज्य-प्राप्ति के पूर्व बड़े-बड़े पट्टेंदारों को ही मतदान का अधिकार था।) वे अपनी सुविधा के ही कान्त बनाते थे। बलवानों ने जमीन आपस में बाँट ली और वे दुर्वलों को मेहनती किसान बना कर बिना अम से मिलने वाले लगान पर ऐश-आराम करने लगे।

(३) शोपक साह्कारी—आरम्भ मे हर एक आदमी अपनी-अपनी जमीन का मालिक था। और, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं था। किन्तु निक्किट जमीन वाले किसानो को सावन-भादो मे अन्न की कमी पडती थी। तब उन्हें दूसरे खुशहाल किसानों से मदद लेनी होती थी। इससे

दूसरों की मुसीवत से फायदा उठाने की लोभी वृत्ति के लिए मोका मिला। अर्थात् इससे शोपक साहूकारी पेदा हुई। साहूकारी के पोपक एव शोपक, उपकारक तथा अपकारक, बट्टे साते की और व्याजखोरी की, इस प्रकार की दोनों पढ़ितयाँ ससार में चल रही हैं। उपकारक साहूकारी कभी अदालत के दरबाजे पर कदम नहीं रखती। इसमें व्याज नहीं होता, बल्कि मूलवन में ही कुछ छूट देने की रीति है।

परन्तु शोपक साहुकारी तो सवाया लेती है । नतीजा यह होता है कि जिस किसान को पिछले साल में एक मन का घाटा श्राया, उसे फसल काटते ही उस ग्रपर्शत फक्षल में से भी सवा मन ग्रानाज निकाल कर देना पडता है। फलतः त्रागामी वर्ष मे उसे सवा दो मन का घाटा त्राता है त्रौर साढे वाईस सेर न्याज में देने पड़ते हैं। तीसरे साल घाटा तीन मन साढ़े बत्तीस सेर श्रौर न्याज ग्रड़तीस सेर दस छटाँक। इस प्रकार कर्जदार की गृहस्थी उत्तरीत्तर गिग्ती जाती है श्रीर श्रग्त में साहकार उसकी भूमि ही मोल ले लेता है श्रीर पहले जो व्याज लेता था, वह उसकी जगह ग्रव लगान लेने लगता है। जिसका निर्वाह सारी रोती की उपज में भी नहीं होता था, उसका निर्वाह ग्रव लगान देने के उपरान्त बची हुई उपज में किस तरह होगा। श्रर्थात् उसे बैल वेच कर वटाइंदार से कृपि-मजदूर वनना पडता है श्रीर पुराने जमाने मे तो उसे एक के बाद एक ग्रापने लड़के भी वेचने पडते थे। इस प्रकार गरीबों की यह गृहस्थी वे-पेदे की होती है। उबर साहूकार भी स्वय खेती करना छोड देता है ऋौर लगान वग्ली श्रीर मजदूरों से खेती करवाने ना काम करता है। किन्तु थोड़े ही समय म वह गाँव के नीरस जीवन से ऊव कर शहर का रास्ता पकडता है। गाँव से न्याज श्रीर लगान तो मिलता ही रहता है, वहाँ दूसरी श्राय का काम करने पर वह गाँव से ज्ञामदनी वसूल करने का काम ज्ञपने कारिन्दे को सोप देता है या वह ग्रपनी गाँव)की जायदाद किसी व्यक्ति के हाथ वेच कर उससे मुक्त हो जाता है। इस प्रकार क्सिनों भी जमीने वैधानिक पद्धति से साहकारी के कब्जे में जाती है श्रीर लगान देने वाली हो जाती है।

जमीन खरीदने की यात —कुछ जगीदार कहेंगे कि हमने तो जमीन नकद कीमत देकर खरीदी है। पर श्रापने वह खरीदी किससे । या तो जल्मी मालिक से ली होगी, या जोतने वाले मालिक से । अस्तु, वेचने वाले को जितना और जैसा अधिकार था, उतना ही अधिकार आपको प्राप्त हुआ। जब तक चोरी का पता नहीं लगता तभी तक उस पर खरीदार की मालिकयत रहती है, वात खुलते ही माल जब्त होता है और खरीदार अपराधी करार दिया जाता है।

अब अगर जमीन आपने जोतने वाले परिश्रमी किसान से खरीदी हो तो उसे सिर्फ अपनी साख यानी जमीन में की हुई तरक्की ही वेचने का अधिकार था। (सब भूमि का असली मालिक तो ईश्वर ही है), अर्थात् आपने जोतने वाले मालिक को 'पगडी' (नजराना) दी, कीमत नहीं। अस्तु इन दोनों अवस्थाओं में से किसी में भी आपको भूमि के न्यायानुकूट वितरण मे रकावट डालने का अधिकार नहीं है।

भूमि की न्यायानकल व्यवस्था—इस प्रकार भूमि का स्थायी रूप से स्वामी कोई भी नही माना जाना चाहिए। भूमि मनुष्य के स्वामित्व की वस्तु है ही नही। भारत में जो भूदान यज्ञ चल रहा है (इसके बारे में चौदहवे अध्याय में लिखा जा चुका है), उसमें आधारभूत विचार यही है। भूमि-हीनों को जो भूमि मिलेगी, वह भी स्वामित्व के अधिकार से नहीं मिलेगी। जब तक व उस भूमि को अच्छी तरह से कमायेगे, और जब तक उनके पास जीविका का अप्रैर कोई अधिक लाभदायी साधन नहीं होगा, तभी तक उनके पास भूमि रहेगी। वे उसे वेच नहीं सकेगे, तथा ठेके पर किसी और को देकर खुद किसी दूसरे रोजगार के लिए नहीं जा सकेगे।

विशेष वस्त्व्य, लगान का अन्त — निदान, सर्वोदय विचारघारा के अनुसार किसी व्यक्ति की, सूमि पर निजी मालकियत नहीं, जैसी आज कल प्राय समका जाती है। वह उस पर खेती कर सकता है, पर उसे उसको ठेके पर दूसरे को देने का अधिकार नहीं है। ऐसी दशा में भूमि का लगान लेने-देने या लगान का परिमाण निश्चित करने का प्रश्ने ही नहीं रहता। हाँ, जब कि समाज में राजव्यवस्था है, उसके सचालनादि के लिए धन की जरूरत रहेगी, जिसकी पूर्ति में सभी नागरिक भाग लेगे। इस स्थिति में किसान अपना हिस्सा मालगुजारी के रूप में देगा, इसका विचार आगे किया जायगा।

#### इक्तीसरां अध्याय

### मजद्री

सव के भले में अपना भला है। वकील और नाई दोनों के काम की कीमत एकसी होनी चाहिए, क्योंकि आजीविका का हक दोनों का एकसा है। सादा मजदूर का और किसान का जीवन ही सचा जीवन है।

—गांधीजी

पैसे के दर अपर नीचे होते हैं। आप मजदूरों को निश्चित परिमाण में जार क्यों नहीं देते। मेरा सुमाव है कि यह परिमाण रोजाना कम र कम पचास तोला हो। स्त्री हो, चाहे पुरुष, ज्यार में फरक न किया जाय। मजदूरी में जो फरक करना है, वह पैसे में किया जाय।

—विनोवा

श्रम या मेहनत करने वाले को उनके श्रम के वदले जो वन दिया जाना है, उसे 'मजदूरी 'कहते हैं। मासिक मजदूरी प्राय वेतन या तनस्वाह कहलाती है। सर्वनाधारण में मजदूरी की श्रोपेक्षा 'वेतन' शब्द श्राधिक श्रादरा-स्तक है, परन्तु श्रार्थशास्त्र में ऐसा कोई भेद नहीं माना जाता।

मजदूरी मध्वन्वी विविव वातो का विचार करने के लिए पहले नकद श्रीर श्रमली मुजदूरी का भेद समभ ले।

नकद् श्रोर श्रमली मजदूरी—ग्राजकल अमजीवियों को उनके अम का प्रतिक्तल प्राय. रुपये-पैसे मे चुकाया जाता है। इसे नकद मजदूरी कहते है। यदि मजदूरी श्रव्य-बस्त श्रादि पदायों मे दी जाय, तो उसे श्रमली मजदूरी कहा जाता है। इसमें मकान, शिला, या मनोर जन श्रादि, वे विशेष चुविधाएँ भी मिली होती है, जो मजदूरों को उनके मालिकों की श्रोर से प्राप्त होती हैं। नकद मजदूरी से श्रमजीवियों की दशा का ठीक श्रनुमान नहीं होता। यह स्पष्ट है कि दो श्रमजीवियों में से, जिसे पदार्थ ग्रौर सुविधाएँ ग्रिधिक मिलती हैं, उसकी दशा दूसरे से ग्रन्छी होगी।

भारतवर्ष में पहले अधिकतर मजदूरी अन्न में जुकायी जाती थी। आचार्य कोटल्य ने अपने अर्थशास्त्र में नकद और असली दोनों प्रकार के वेतन की व्यवस्था की है। वह साबारण तौर से प्रत्येक ऐसे अभी के लिए जो एक ही व्यक्ति या सस्था का कार्य करे, कुछ नकद वेतन निश्चित करता है, तो साथ ही कुछ भोजन आदि भी ठहराता है। उसकी व्यवस्था के अनुसार अभी अपने खाने-पीने की आवश्यकता से वेकिक रहता था, और नकद वेतन से अपनी दूसरी जरूरते पूरी कर सकता था। इस दशा में, पदार्थों के मूल्य के घटने-वढने का अमजीवियों की आय पर बहुत कम प्रभाव पड़ता था। बहुत से देहातो मे अब भी यही दशा है, कुषि-अमजीवी अपनी मजदूरी अन्न के रूप में ही पाते हैं। परन्त आधुनिक 'सभ्यता' के विकास से, नगरों या औद्योगिक गाँवों मे मजदूरी नकद रुपये-पैसे के रूप में ही दी जाती है। इससे अमजीवियों पर जीवन-रक्तक पदायों की तेजी-मदी का बहुत प्रभाव पड़ता है।

नकद वेतन मे प्रायः न तो इस वात का विचार किया जाता है कि वह, अमजीवी के गुजारे के लिए पर्याप्त है या नहीं, श्रीर न इसी वात का कुछ नियमण रहता है कि अभी उससे भोजन-वस्त्र खरीदता है या विलासिता की वस्तुएँ। श्रमेक मजदूर सवेरे से शाम तक मजदूरी करके श्रपने मालिक से कुछ गिने-गिनाये पैसे पाते हैं, जो उनके निर्वाह के लिए काफी नहीं होते, फिर, वे उनमें से भी काफी पैसे शराव श्रादि में खर्च कर डालते हैं।

अधिकांश मजदूरी अन और वस्त्र के रूप में मिले—इसका हल यही है कि अमियों को वेतन नकदी में न मिल कर अन्न-वस्त्र के रूप में मिला करे, जिससे वह अपने जीवन की इन प्रधान अवश्यकताओं की पूर्ति की छोर से निश्चित हो जाय, उसे भोजन वस्त्र के अतिरिक्त जो अन्य अवश्यकताएँ हो, उनकी पूर्ति का सामान वह इन पदार्थों के अतिरिक्त अश के विनिमय से प्राप्त कर ले, यदि कही कुल वेतन अन्न-वस्त्र के रूप में देने की व्यवस्था न हो तो

इतना वेतन तो इस रूप में दिया ही जाय कि वह इन चीजों के लिए किसी के आशित न हो। मनुष्य को सावारणतया अन वस्त्र की आवश्यकता कितनी होती है, इसका अनुमान करना कुछ किन नहीं हे, उनना प्रत्येक व्यक्ति को मिलना ही चाहिए, इसमें मिन्नना न होनी चाहिए, हाँ, अन्न के वारे में यह त्यान में रखना ठीक होगा कि जिस प्रदेश में जो पदार्थ पेटा होता है, नहीं दिया जाय। यदि टो-तरह का अन्न पेटा होता है तो ये अन्न निर्धारित अनुपात में दिये जा सकते हैं। अन-यन्त्र के अतिरिक्त जो वेनन नकटी में दिया जाय, उनमें विविध प्रकार के अमिता में कुछ अन्तर रह सकता है, पर वह भी एन मीमा तक ही होना चाहिए, जिससे यथा सम्भव समता का व्यहार हो। नकटी में दिये जाने वाले वेतन से आदमी अपनी अन्य जरूरतें पूरी कर सकते हैं। पेसे की दूपित अर्थ-व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक है कि नकट वेतन देना क्रमण घटाकर असली वेतन का चलन बढ़ाया जाय।

सजदूरी की विषसता—मजदूरी के विविध पहलुओं पर विचार करते समन पहले उनकी विषमता का प्रश्न सामने आता है। वर्तमान अवस्था में नह बड़े विकराल नन में उपस्थित है। मारत की बात लें। यहाँ राष्ट्रपति का मासिक वेतन दस हजार रुपये और दूसरे कितने ही अविकारियों का तीन हजार में साढे पाँच हजार रुपये मासिक तक हे (विविध मत्तो आदि की रकमें अलग गई।)। उसके विषरीत, अनेक निम्न कर्मचारियों को पैतीस-चालीस रुपये महीने में सतीय करना पड़ता है। इस प्रकार यहाँ एक अधिकारी दूसरे की अपेदा सी शुने से लेकर दाई सी शुने तक वेतन पाता है।

शामन के यतिरिक श्रान्य केत्र की वात मोचे, मिल का मेनेजर चार-चार पाँच-पाँच हजार राये मासिक वेतन क्यो पाता है, जब कि वहाँ दिन भर सख्न महनत करने वाले श्रानेक मजदूरों को तीस-पेतीस रुपये महीना या इससे भी कम मिलता है। यह ठीक है कि मेनेजर की योग्यता वाले व्यक्तियों की सख्या बहुत कम होती है, इसके विपरीत, मजदूर तो अनेक मिल सकते है। माँग श्रीर पृति के नियम के अनुसार मेनेजर को वेतन बहुत श्राविक, श्रीर मजदूर की बहुत कम होती है, किन्तु क्या वेतन की इतनी विपमता उचित है ?

श्रीर, क्या दो व्यक्तियो की, भोजन-वस्त्र श्रादि की मूल श्रर्थात् प्राक्तिक श्राव-श्यकताश्रो में इतना श्रन्तर होता है १ इसी प्रकार श्रन्य चेत्रो की मजदूरी की बात है।

योदिक ओर शरीर श्रम का पारिश्रमिक—मजदूरी की विषमता वौद्धिक कार्यकर्ता और शरीर श्रमी में व्यापक रूप से मौजूद है। पहले को साल में कम दिन और प्रति दिन कम घटे काम करने पर भी शरीर-श्रमी की अपेद्धा कही अधिक सुविधाएँ तथा बहुत अधिक वेतन दिया जाता है। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर साल में कुल मिला कर प्राय. छ माह से भी अधिक की छुटी मनाते हैं तो भी वेतन वारह महीने का पाते हैं। जिन दिनों वे काम करते हैं उनमें औसन दो-तीन घटे ही काम होता है। फिर भी उनका वेतन साधारण शरीर-श्रमी की अपेद्धा कई-कई गुना होता है। यही बात न्यायाधीशो, राज्यपालो, मित्रयों तथा अन्य अनेक सरकारी पदाधिकारियों की है। कितने ही व्यक्ति तो औसतन दो घटे भी हर रोज काम नहीं करते और उनका काम भी बहुधा उन कागजों पर हस्ताच्चर कर देने का होता है, जो उनके अधीन कर्मचारी तैयार करते हैं। समाज में इन लोगों को कितना आदर-प्रतिष्ठा और कितना अधिक वेतन मिलता है। यह सब अन्याय-मूलक है। इसका अन्त होना आवश्यक है।

समाज-विरोधी वादिक व्यवसाय — वर्तमान अवस्था मे कितने ही वीदिक व्यवसाय समाज-विरोधी है। ये व्यवसाय बीमारी, गुनाह और व्यसनो को प्रोत्साहन नहीं देते तो उनकी वृद्धि के अभिलाषी तो हैं ही। डाक्टर सोचता है कि खुव बीमारी की मौसम आये, रोगियों की संख्या बढ़े और उसका धधा अच्छा चले। वकील की यह चाह है कि लोगों में लडाई-फगड़े, मारपीट और मुकदमेवाजी हो, जिससे उसकी वकालत की आमदनी बढ़े। शराव (और भॉग, स, चाय, बीडी-सिग्नेट) का दुकानटार यही मनाता है कि जनता में नशीली हें के सेवन की प्रवृत्ति बढ़े, तभी तो उसकी दुकान अच्छी चलेगी। गल्ले का व्यापारी चाहता है कि किसी तरह अकाल या दुर्भिच पड़ जाय जिससे उसके अन्न-भड़ार ऊँचे भाव से बिके और उसे खूव मुनाफा हो। इस प्रकार ये बुद्धिजीवी दूसरों के सकट को अपना सुयोग समभते है।

बुद्धि श्रोर धनोपार्जन—किसी व्यक्ति का श्रपनी बुद्धि को ऐसे कामों में लगाना उसका दुरुपयोग ही करना है। वह तो जनता-जनार्दन की सेवा में लगनी चाहिए, यदि उससे जीवन-निर्वाह का काम लिया जाय तो भी कुछ ठीक कहा जा सकता है, पर उससे दूसरों का श्रहित करके श्रपना स्वार्थ साधन करना सर्वथा श्रनुचित है, श्रमानुपिक है। श्री वियोगी हिर ने लिखा हे—

'पढे-लिखे कहते हैं हम बुद्धि से काम करते हैं। लेकिन जीविका कमाने के लिए भगवान ने हाथ दिये है, श्रीर, बुद्धि दी है परोपकार के लिए। वकील डाक्टर, प्रोफेसर—इनके पास बुद्धि है तों वे समाज की जेवा करे। बुद्धि ब्रह्म-रस है। उसे वेचना पाप है। बुद्धि के उपयोग पर पेट भरने की कोई कुछ ले तो उतना उचित है। पर तिजोरी भरने के लिए बुद्धि का उपयोग करना श्रमर्थ है।

'कवीर ऋादि सतो ने प्रत्यच्च ऋपने जीवन से यह सिद्ध किया कि हाय से काम करते हुए सत्य के दर्शन किये जा सकते हैं। उन्होंने तो गाना है न कि — सार्टें इतना टीजिए जामे कुटुम्ब समाय। मैं भी भूखा ना रहू साबु न भृखा जाय॥

'लोग कहते हैं अधिक पैदा हो तो क्या करें १ वॉट दो भाई। हाय से अम-पूर्वक कोई काम करे तो इतनी पैदा होगी ही नहीं। लाख और करोड की कमाई तो बुद्धि के दुरुपयोग से ही होती है।' क अस्तु, बुद्धि का यह दुरुपयोग और मजदूरी की यह विषमता अन्याय-मूलक है। इसका अन्त होना चाहिए।

मिल मजदूरों का मिलों में साभा—ग्राजकल मजदूरों के वेतन का समय-समय पर विचार होता है। कभी नकट वेतन बढता है, कभी उन्हें कोई सहूलियत देने की व्यवस्था होती है। इससे सुवारकों को कुछ हर्प ग्रीर सतीप हो सकता है। पर ऐसे परिवर्तनों से लच्च की प्राप्ति नहीं होती। दृष्टि तो यह हो कि मजदूर ग्रोग मालिक का भेद हटे, टोनो एक दूसरे के नजटीक ग्रावे मिल की ग्रामदनी में दोनों को लगभग में समान हिम्मा मिले। श्री विनोज ने कहा है—

<sup>&#</sup>x27;कस्तूरवा दर्शन' २२ फरवरी ५४ से सकलित।

'होना यह चाहिए कि मिले मालिक और मजदूरों के सामे में हो, साल भर में जो कुछ मुनाफा हो, उसका कुछ हिस्सा धंधे के बढावे के लिए रहे, कुछ मालिक को और कुछ मजदूरों को दिया जाय। मालिक को कितना हिस्सा दिया जाय, यह मालिक नहीं कहेगा। वह कहेगा, मैने बुद्धि लगायी है। पूजी मेरे पास की है, लेकिन मेरी नहीं है। पूंजी देश की है और मालिक भी देश का है। वह एक मेनेजर है, उसने अकल लगायी है। इसलिए मजदूर उसको जो देगे, उस पर उसे सतुष्ट रहना चाहिए।

'उन्हें (मजदूरों को) तालीम मिले। वे जो काम कर रहे हैं, उसके इर्द-गिर्द का सारा ज्ञान उन्हें होना चाहिए। ग्राज वे बुनने का काम करते हैं, लेकिन बुनने का विज्ञान नहीं जानते। माल कहाँ से ग्राता है, कहाँ विकता है यह नहीं जानते। उनके लिए ऐसे स्कूल होंगे, जहाँ यह सब ज्ञान उन्हें दिया जायगा। तो उनकी कार्यशक्ति बढेगी, इज्जत बढेगी ग्रीर मालिकों को लगेगा कि इनको मिल का कारोबार भी सौंप दिया जा सकता है।'

(मल-मजद्रों श्रोर हाथ-मजद्रों की वेतन एकसी हो—वेतन सम्बन्धी एक श्रन्याय श्राज कल यह हो रहा है कि मिलो श्रीर कारखानों में काम करने वालो को हाथ-मजद्रों की श्रपेद्धा बहुत श्रिषक वेतन दिया जाता है। इसका परिणाम यह है कि हाथ-उद्योगों में काम करने वालों के लिए निरतर श्रपना काम छोड़ने श्रीर कल-कारखानों में जाने का प्रलोमन बना रहता है। हाथ-उद्योग नष्ट हो रहे हैं, जिससे होने वाली विविध हानियों का विचार पहले किया जा चुका है। वास्तव में, जैसा कि श्री मश्र्वाला ने लिखा है—

'हाथ-मजदूरों का मेहनताना उनके माल का परिमाण और गुण देखकर नहीं ठहराया जा सकता, उनके काम का समय देख कर ही तय करना पड़ेगा। मिल का तकुआ एक दिन में एक पोंड सूत कात सकता है, और एक ही मजदूर एक साथ चल रहे ऐसे कई तकुओं की देख-रेख कर सकता है। ऊपरी तीर पर यह दिखेगा कि मिल-मजदूर ने एक दिन में कई पोंड सूत काता है, जबिक हाथ-कताई के द्वारा हमारे चरखा चलाने वाले ने सिर्फ आधा पोंड काता है। लेकिन मिल-मजदूर के अधिक उत्पादन का कारण उसका अतिरिक्त कोशल या मेहनत नहीं है। वह तो उसके नये श्रोजारों का फल है। हाथ-कताई की, श्रोर हाथ-कताई करने वालों की रत्ता राष्ट्र के हित में जरूरी है, इसिलए तथा जिन कठिन परिस्थितियों में हाथ-कत्तिन की जिन्दगी वसर होती है, उनमें उसके ठीक निर्वाह के लिए, हमें मानना चाहिए कि हाथ कताई का यह श्राया पोड सूत उतना ही कीमती है जितना मिल-मजदूर का कई पोड। इसिलए पूरे काम की समान घटों की मजदूरी दोनों मजदूरों को एकसी देनी चाहिए। ' क

पाथमिक भावश्यकतात्रों की चीजों के उत्पादकों को अधिक वेतन मिलना चाहिए-वर्तमान अर्थव्यवस्था में वेतन के विण्य मे कितनी अवेरगर्दी हो रही है, इसका एक ज्वलत उदाहरण यह है कि जो किसान सारी जनता के लिए भोजन वस्त्र जैसी प्राथमिक त्यावर्यकतात्रों की चींजे पेदा करता है, उसे तो बहुवा अपने जीवन-निर्वाह के साधनों की प्राप्ति नहीं होती, श्रीर जो श्रादमी लोगों के लिए नशे, उत्तेजना, विलासिता ना मारकाट ग्रादि का सामान तेयार करता है, उसे किसान की वुलना में खूब ऊँचा वेतन मिलता है। क्या ग्राप्ट्य कि चतुर चालाक ग्राटमी खेती के 'गवारु' काम से वृग्णा करें और वीड़ी सिवेट, शराव, लेमन-प्यूस, ग्राइस-कीम, तथा युडोपयोगी हिन्सक ग्रास्त्र-शस्त्र वनाने की ग्रोर ग्राकर्पित हा। जरूरत हे कि जो चोजे मनुष्य का स्वास्थ्य, तथा चरित्र विगाइने वाली हो, वे पेटा ही न की जाये। यदि इस लच्य को प्राप्त करने में कुछ देर लगे और बीच के समन में ऐसी चीजे क्रमण कम करने की योजना श्रमल मे लायी जाय, तो जब तक ये चीज थोड़े-बहुत परिमाण मे बनती रहें, लोगों में यह सोचने श्रीर समऋने का विवेक तो होना चाहिए कि प्राथमिक ग्रावश्यकता की चीजों के उत्पादकों को जो वेतन मिले, इमकी अपेद्धा गौगा 'आवश्यकता' की चीजे बनाने वालो को बहुत कम दिया जाय।

स्त्री पुरुष के चेतन में भेट रखना अनुचित है—पश्चिमी देशो में अधिकाधिक स्त्रियाँ अपनी आजीविका के लिए काम धना करती जा रही है।

<sup># &#</sup>x27;हरिजन सेवक', २४ मार्च १९५१